# TEXT CUT WITHIN THE BOOK ONLY

# TEXT PROBLEM WITHIN THE BOOK ONLY

# 

#### OSMANIA UNIVERSITY LIBRARY

11 No. | 1808 | Accession No. 61. H. 2320 | Author 6131 | Accession No. 61. H. 2320 | mer 1 29 .. itle

This book should be returned on or before the date last marked below.

### काव्य के रूप

[ संशोधित स्रोर परिवर्द्धित संस्करण ]

<sup>लेखक</sup> गुलाबराय, एम. ए.



१६५८ श्रात्माराम एण्ड संस प्रकाशक तथा पुस्तक-विकेता काश्मीरी गेट दिल्ली-६

#### लेखक की ग्रन्य रचनाएँ

सिद्धान्त ग्रीर ग्रध्ययन ५.०० हिन्दी-काव्य-विमर्श ४.०० ग्रध्ययन ग्रीर ग्रास्वाद ७.५० साहित्य-समीक्षा २.०० मन की बातें ३.५०

प्रकाशक रामलाल पुरी संचालक स्रात्माराम एण्ड संस काश्मीरी गेट दिल्ली-६

चतुर्थ संस्करण, १६५5

दुवक पूवीज प्रेस गावड़ी बाजार दल्ली-६

#### चतुर्थ संस्कररा की भूमिका

सहृद्य पाटकों की उदारता श्रौर गुण-ग्राहकता के कारण यह पुस्तक चौथा करण देख रही है। इस पुरतक की लोकप्रियता कितनी बढ़ रही है उसी श्रमुपात में पक्षों श्रधिकाधिक पूर्णता देने का मेरा उत्तरदायित्व बनता जाता है। इसी उत्तरदायित्व निभाने के लिए इसमें कुछ संशोधन श्रौर परिवर्तन करना पड़ा। हिन्दी-साहित्य के निश्य बद्धमान रूप के साथ श्रालोचना को कदम मिलाये चलना एक किटन कार्य हो जाता कर भी पूर्णासम्भव विक्रिंग निकाशों के विकास-क्रम के विवरण को श्रद्धतन बनाये ने का भरसक प्रयत्न किया गया है। विकास-क्रम देने में नामों की श्रपेक्षा प्रवृत्तियों ए ध्यान रखा गया है। इस पुस्तक में जो उद्धरण बिला श्रते-पते के थे उनका यथासम्भव वा-पता दे दिया है जिससे कि पाठक मूल पुस्तकों को पढ़कर श्रपनी जानकारी बढ़ा के। पाठकों ने जिस उदारता से पिछुते संस्करणों को श्रपनाया है। उसी उदारता से वे संस्करण को श्रपनायों । यदि विद्यार्थीगण श्रपने पाठ्य-साहित्य का इस पुस्तक में लाये हुए सिद्धानों के श्रालोक में श्रध्ययन करेंगे तो मैं श्रपने परिश्रम को धन्य समसँगा।

ात्र श्वला १५, संवत् २०१४।

विनीत **गुलाबराय** 

#### प्रथम संस्करएा की भूमिका

#### निज कवित्त किहि लाग न नीका सरस होउ म्रथवा म्रति फीका

त्रपनी साटवीं वर्ष-गाँठ के अवसर पर अपने प्रिय पाटकों के समक्ष 'काव्य के रूप' न से 'सिद्धान्त श्रौर अध्ययन' के द्वितीय भाग को एक 'अमूल्य' नहीं वरन् समूल्य ट के रूप में उपस्थित करते हुए मुक्ते बड़ी प्रसन्तता का अनुभव हो रहा है, स्यात उत ी ो जितनी कि एक दुस्साहसी मनुष्य को अपने साहस के विषय की अनावास पृति में हो नती है। अपनी 'अल्पविषया मितः' और उससे अधिक स्वल्पतर एवं सीमित ज्ञान और प्रथयन के उडुप के घड़े और बाँसों के सहारे पोत के सहारे आलोचना-महासागर के पार नने की इच्छा करना दुस्साहस नहीं तो क्या ? 'तितीर्षु दुर्स्तरं मोहादु दुपेनास्मि सागरम्' की उक्ति को मैं किव-कुल कालिटास की श्रपेद्धा कुछ श्रधिक सत्य श्रौर सार्थकता के साथ कह सकता हूँ। इस पुस्तक की मूल प्रेरणा देने का श्रेय श्री चिरंजीलाल 'एकाकी' को है जिनके समय-समय पर दिये हुए सुभाव इसमें पूर्णता लाने में सहायक हुए हैं।

हिन्दी में श्रालोचना-शास्त्र के भगीरथ होने का श्रेय डाक्टर श्यामसुन्दर दास जी को है। उनके ही वाग्द्वार से मैंने भी इस शास्त्र में प्रवेश किया है किन्तु उनके साहित्या-लोचन के बाद सहित्य-गंगा में बहुत जल प्रवाहित हो चुका है। मैंने हिन्दी-साहित्य के विभिन्न विस्तारोन्सुख श्रंगों की रूपरेखा श्रौर शिल्प विधान के साथ हिन्दी तथा श्रंग्रेजी साहित्य में विकास-कम के दिग्दर्शन कराने का प्रयत्न किया है। श्रव तो काव्य की प्राचीन परिभाषात्रों में भी हेर-फेर करने की श्रावश्यकता प्रतीत होने लगी है। नाटकों को नई रूपरेखा मिली है। श्राजकल के महाकाव्यों में घटनाश्रों के वर्णन की श्रपेद्धा विचारों श्रौर भावों का श्रधिक विस्तार रहता है। प्रवन्ध काव्यों में भी गीतलहरी प्रवाहित होती दिखाई देती है। काव्य-शास्त्र को भी साहित्य की गति के साथ श्रागे बढ़ना होगा। विद्वान् लोगों के सहयोग से यह कार्य सम्भव हो सकता है।

गोमती निवास दिल्ली दरवाजा, ग्रागरा माघ शुवला ४, संवत् २००४। विनीत गुलाबराय

#### विषय।नुक्रम

#### १. साहित्य का स्वरूप (पु० १-१४)

साहित्य का उदय—संसार श्रीर हम १, श्राधारभूत मनोवृत्तियाँ १, श्रात्माभिव्यक्ति श्रीर साहित्य २, साहित्य शब्द की व्युत्पत्ति २, व्यापक श्रीर संकृचित श्रर्थ ३, प्रारम्भिक साहित्य ४। साहित्य श्रीर समाज—समाज का साहित्य पर प्रभाव ६, साहित्य का समाज पर प्रभाव ७ । साहित्य श्रीर श्रात्म-भाव—काव्य में श्रात्म-स्वातन्त्र्य ६, साहित्य श्रीर विज्ञान १०, लेखक श्रीर पाठक का भावसाम्य ११। काव्य का श्रध्ययन—कवि के प्रति सहानुभूति १२, जीवन का परिचय १३, प्रतिभा श्रीर शैंली १३, जीवन की व्याख्या १४।

#### २. काव्य की परिभाषा ग्रौर विभाग (पृ० १५-२१)

दो पक्ष १५, काव्य की ग्रात्मा १५, समन्वय ग्रौर सार १७, पाइचात्य परम्परा १८, भारतीय परम्परा १६, श्रव्य-काव्य के प्रमुख भेद २०।

#### ३. दृश्य काव्य-विवेचन (पृ० २२-८३)

नाटक की मूलभूत प्रवृत्तियाँ २४, नाटक के तत्त्व २६, वाटक ग्रोर उपन्यास २७, वस्तु २७, ग्रवस्थाएँ २६, ग्रर्थप्रकृतियाँ ३१, संधियाँ ३१, ग्रथों- पक्षेपक ३४, कथोपकथन के प्रकार ३६ । पात्र—नायक के गुगा ३७, नायकों के प्रकार ३८, चित्र-िवत्रण ४४, उदाहरण ४४ । रस ग्रोर उद्देश्य— दुःखान्त नाटक-मीमांसा ४७, दुःखान्त नाटक के देखने में ग्रानन्द वयों ? ४७, भारत में दुःखान्त नाटकों का ग्रभाव ४६, शेवसपीयर ग्रौर गार्ल्सवर्दी ५०। ग्रभिनय—ग्रभिनय के प्रकार ५१, वृत्तियाँ ५३, रूपकों के भेद ५४। रंगमंच—नाट्यशालाग्रों के प्रकार ५७, नाट्यशाला के भाग ५८, नाटक ग्रौर ग्रभिनयत्व ६०, हिन्दी रंगमंच ६१, सिनेमा ग्रौर रंगमंच ६३ । पित्रचमी नाट्य-साहित्य—संकलन-त्रय ६७, इब्सन का प्रभाव ७०, ग्रन्य प्रवृत्तियाँ ७१, एकांकी नाटक ७१। सिनेमा ग्रौर रेडियो नाटक—सिनेमा ७२, रेडियो नाटक ७३, रेडियो-रूपक ७४। हिन्दी का नाट्य-साहित्य—ग्रभाव के कारण ७४, पूर्व-हरिश्चन्द्र-युग ७४, भारतेन्द्र-काल

७६, संक्रान्ति-युग ७७, प्रसाद-युग ७६, प्रसादोत्तर-काल ८०, एकांकी नाटक ८३।

#### ४. श्रद्य-काच्य (पृ० ८४-११२)

#### पदा

प्रबन्ध-काव्य — महाकाव्य — प्रबन्ध ग्रौर मुक्तक ८४. पाश्चात्य विभाग ८४, महाकाव्य के शास्त्रीय लक्ष्ण ८५, तुलना ग्रौर विवेचना ८६, पाश्चात्य महाकाव्य ८६, रामायण से इलियड ग्रौर ग्रोडेसी की तुलना ८६, संस्कृत के महा-काव्य ६०, हिन्दी के महाकाव्य ६२, भिनत-काल निर्णुण एवं प्रेम-काव्य ६३, भिनत-काल-सग्रुण भिनत-काव्य ६४,रीति-काल ६७, वर्तमान-काल ६७, महाकाव्यों की परम्परा मे नवीन उपलब्धियाँ ११०, खण्ड-काव्य १११।

#### ५. श्रव्य-काध्य (पृ० ११३-१५५)

#### पद्य

मुक्तक काव्य—व्याख्या ११३, गीत और इतिवृत ११५, लोकगीत और साहित्यिक गीत ११६, गीतकाव्य के ग्रंग्रेजी रूप और उनके अनुकरण ११७, गीत-काव्य का इतिहास १२०। वर्तमान युग-सामान्य परिचय १२७, हरिश्चन्द्र-युग १२७, द्विवेदी-युग १२८, प्रसाद-पंत-निराला-युग १३०, सामान्य परिचय १३०, छायावाद और रहस्यवाद १३०, रहस्यवाद के प्रकार १३२, विभिन्न मत १३३, एक ग्राक्षेप १३४, वर्गीकरण १३५, ग्राधुनिक गीत-काव्य की विशेषताएँ १५४।

#### ६. श्रव्य-काव्य (पृ० १५६-१६६)

#### ग ग

कथा-साहित्य— उपन्यास— स्वाभाविक प्रवृत्ति १५६, प्राचीन ग्रौर नवीन १५६, ब्युत्पत्ति १५७, कथा ग्रौर ग्राख्यायिका १५७, उपन्यास ग्रौर नाटक १५८, प्राचिक्व नहीं वरन् चित्र है १५८, उपन्यास ग्रौर इतिहास १५८, उपन्यास की सीमाएँ १६०, परिभाषा १६१, उपन्यास के ग्रुण १६१, उपन्यास के तत्त्व १६२। कथावस्तु—ग्रच्छे कथानक के ग्रुण १६३। चरित्र-चित्रण—महत्त्व १६६, चित्रण की विधियाँ १७०, कथावस्तु ग्रौर पात्र १७२, ग्रन्य ग्रावश्यक गुण १७४। कथोपकथन—ग्रावश्यक गुण १७४। वातावरण—ग्रावश्यकता १७४। विचार ग्रौर उद्देश्य—सामयिक ग्रौर शादवत समस्याएँ १७६,

यथार्थ ग्रीर ग्रादर्श १८०, भाव ग्रीर रस १८२ । शैली—ग्रावश्यकता १८३, शैली के ग्रुण १८४ । उपन्यास का विकास—ग्रंग्रेजी उपन्यास १८५, नवीन प्रवृत्तियाँ १८७, हिन्दी के उपन्यास १८८ ।

## ७. श्रव्य-काव्य (पृ० २००-२१८)

कथा-साहित्य — कहानी — वर्तमान कहानी का जन्म २००, श्राधुनिक कहानी की विशेषताएँ २००, रूप श्रीर परिभाषा २०२, कहानी श्रीर इतिहास २०४, कहानी श्रीर उपन्यास २०४, शिल्प-विधान की तुलना २०५, कहानी श्रीर प्रगीत-काव्य २०६, कहानी श्रीर रेखाचित्र २०६, कहानी के तत्त्व २०७, कथावस्तु २०७, चिरत्र-चित्रण २०८, चरित्र-चित्रण के प्रकार २०८, कथोपकथन २१०, वातावरण २१०, उद्देश्य २११, शैली २१२, कहानी का श्रादि श्रीर ग्रन्त २१४, हिन्दी-कहानी का विकास २१६।

#### प्रव्य-काव्य—-ग्रन्य विधाएँ (पृ० २१६-२५६)

निबन्ध—गद्य-साहित्य में निवन्ध का महत्त्व २१६, ग्रर्थ ग्रीर परिभाषा २१६, निवन्ध का विषय-विस्तार २२१, ग्रच्छी शैली के गुए २२८ । विकास—ग्रंग्रेजी साहित्य में निवन्ध २२६, हिन्दी साहित्य में निवन्ध २३१, प्राचीन साहित्य में प्रवन्ध २३२ । निबन्धों का विकास—भारतेन्दु युग २३३, द्विवेदी-युग २३४, ग्राधीनक युग २३५, ग्रन्य लेखक २३६ । जीवनी ग्रीर ग्रात्म-कथा—जीवनी ग्रीर साहित्य की ग्रन्य विधाएँ २३७, उपन्यास ग्रीर इतिहास के भेद २३७, जीवन के साहित्यक गुए २३८, जीवनियों के प्रकार २४०, ग्रात्मकथाएँ २४४, जीवनी साहित्य २४२। पत्र-साहित्य—पत्रों की विशेषताएँ २४४, एक महत्त्वपूर्ण प्रदन २४५, हिन्दी में पत्र-साहित्य २४६, गद्य काव्य २४७, रेखाचित्र ग्रीर संस्मरण २४६, रिपोर्ताज २५० । समालोचना—ग्रालोचक के ग्रपेक्षित गुण २५२, ग्रालोचना का मत्य २५२ प्रकार ग्रीर उदाहरण २५३।

# काव्य के रूप

8

#### साहित्य का स्वरूप

#### साहित्य का उदय

इस संसार में जन्म लेते ही शिशु रोने लगता है। यह उनकी संसार के प्रति पहली प्रतिक्रिया है। वह स्तन्यपान करता है ख्रौर धोरे-घीरे ख्रपनी माता को पहचानने लगता है। उसकी गोद में उसे सुख संसार ख्रौर हम मिलता है। चारपाई पर लिटा देने से वह रोने लगता है। रोना, हाथ-पैर फेंकना या मुस्कराना उसके सुख-दुःख की

श्रमिव्यक्तियाँ हैं।

संसार के प्रति हमारी कुछ-न-कुछ प्रतिक्रिया होती है । पहले हमको उसका ज्ञान होता है फिर उसके प्रति हमारा श्राकर्षण या विकर्षण होता है। हम विभिन्न वस्तुश्रों को प्राप्त करने का यत्न करते हैं। हम किसी सुरम्य उपवन में पहुँच जाते हैं। श्रुप्त हास्यमयी सद्य विकित्त किलकाश्रों के सौरभमय सौन्दयं का नेत्र श्रौर नासिका द्वारा हमें ज्ञान होता है। उस ज्ञान के साथ ही हमारा मन श्रान्दोलित होने लगता है। हम कहने लगते हैं - 'कैमा सुरम्य दृश्य है! इच्छा होती है यहीं बैठे रहें। —श्रौर सामने पड़ी बैंच पर हम गुनगुनाने लगते हैं।

उपर्युक्त अनुभव में हमको तीन प्रकार की मनोवृत्तियों का परिचय मिलता है। इमको ज्ञान मिलता है। ज्ञान के साथ हमारे भाव लगे होते हैं, जैसे—मित्र को देखकर प्रसन्त होना, शत्रु या अत्याचारी को देखकर दुःखी होना या

ग्राधारभूत मनोवृत्तियां किसी ब्रद्धत बात को देखकर ब्राश्चर्यान्वित होना। हमारे भाव हमारे मस्तिष्क की चहारिद्वारी में बन्द नहीं रहते हैं। हम भावों के ब्रनुकल किया करने लग जाते हैं। मित्र को

देलकर उसके स्वागत को उठ खड़े होते हैं। शत्रु को देलकर उससे दूर भागने श्रथवा उसे दूर भगाने की कोशिश करते हैं। इन मनोद्वित्यों को शान, भावना श्रौर संकल्प (जो किया का मूल है) कहते हैं। ये तीनों मनोद्वित्याँ कचूतरखाने की भाँति श्रलग-श्रलग कच्चों में नहीं रहती हैं। जिसकी जिस समय प्रधानता होती है उसी के श्रवुकूल उसका

नाम रख लिया जाता है। ये रहतीं तो हमारे मन में हैं किन्तु बाह्य संसार के प्रति प्रतिक्रिया के रूप में जाग्रत होती हैं। यद्यिप हमारा ज्ञान भी श्रीभिन्यिक्त चाहता है श्रीर उसका भी परिणाम किसी प्रकार की किया में होता है तथापि भावों में शाब्दिक श्रीभिन्यिक्त श्रीर किया की जितनी प्रवल प्रेरणा रहती है उतनी श्रीर किमी में नहीं। वास्तव में हमारी भावनाएँ ज्ञान को एक प्रकार की रंगत देकर हमको किया के लिए प्रेरणा देती हैं। इसलिए हमारे यहाँ के विश्लेषण में इन्हें ज्ञान, इच्छा श्रीर किया नाम दिया गया है। इच्छा में भावना श्रीर किया का मिश्रण रहता है। इच्छा के बाद ही सकल्प श्राता है, इसमें किया की श्रोर श्रिधक प्रवृत्ति होती है। ज्ञान, भिक्त श्रीर कर्मयोग का मार्ग ज्ञान, भावना श्रीर संकल्प की मनोवृत्तियों पर श्राश्रित है। श्रतः साहित्यिक व्याख्या के लिए हम ज्ञान, भावना श्रीर संकल्प के ही विभाजन को मुख्यता हैंगे।

इन मनोवृत्तियों के साथ हमारी कुछ भवृत्तियाँ भी हैं, भय के समय भागने की प्रवृत्ति, कोध में लड़ने की प्रवृत्ति। इसी प्रकार हम में एक ब्रात्माभिव्यक्ति की भी प्रवृत्ति है ब्रार्थात इस ब्राप्त भागों को प्रक शित किये विना

श्रात्माभिव्यक्ति नहीं रह सकते । हम सिनेमा देखकर त्याते हैं उसकी तारीफ श्रीर साहित्य या बुराई करने की हमारी प्रवल इच्छा होती है, यही त्यात्माभिव्यक्ति है। हर्ष से हम हँसने, गाने श्रीर नाचने

लगते हैं। विषाद में सिर नीचा करके पड़ जाते हैं और रोने भी लगते हैं। यही अभिन्यिक्त (श्रिमि अन्धि तरह, व्यक्ति प्रकट करना) है। किया भी एक प्रकार की अभिन्यिक्त है। यदि हम किसी को पीटते हैं तो हमारे कोध की अभिन्यिक्त होती है। इन अभिन्यिक्तयों में जो शाब्दिक अभिन्यिक्त होती है उसका विशेष महत्त्व है, कारण उसका अधिक स्थायित्व है और उसमें समाजिकता भी अधिक है। मनुष्य की आत्माभिन्यिक्त में ही उसकी समाजिकता का मूल है। साहित्य में भी इसी अभिन्यक्ति की प्रधानता है।

संद्येप में हम कह सकते हैं कि साहित्य संसार के प्रति हमारी मानिसक प्रतिक्रिया ऋथीत् विचारों, भावों ऋौर संकल्पों की शाब्दिक ऋभिव्यक्ति है ऋौर वह हमारे किसी-न-किसी प्रकार के हित का साधन करने के कारण संरक्षणीय हो जाती है।

साहित्य शब्द की ब्युत्पत्ति भी इस परिभाषा को पुष्ट करती है। साहित्य शब्द का अर्थ है सहित होने का भाव—'साहित्यस्य भाव: साहित्यं'। अब प्रश्न होता है कि 'सहित' शब्द का क्या अर्थ है ? सहित शब्द के दो अर्थ

साहित्य शब्द की हैं---(१) सह अर्थात् साथ होना और (२) 'हितेन सह व्युत्पत्ति सहितं' अर्थात् हित के साथ होना अथवा जिससे हित-सम्पाटन हो। सह (साथ) होने के भाव को प्रधानता देते हुए इम

कहोंगे कि जहाँ शब्द श्रीर श्रर्थ, विचार श्रीर भाव का, परस्परानुकूलता के साथ सहभाव हो वही साहित्य है) शब्द श्रीर श्रर्थ का सहित होना स्वाभाविक रूप से ही माना गया है। किविकुल-चूड़ामिण कालिदास ने श्रपने रघुवंश के मंगलाचरण में शब्द श्रीर श्रर्थ के संयोग को श्रपने इष्ट श्रीर उपास्य पार्वती-परमेश्वर के संगेग का उपमान माना है। गोस्वामी जी ने भी श्रपनी वाणी श्रीर श्रर्थ का सम्बन्ध जल श्रीर उसकी तरंग की भाँति एक दूसरे से भिन्न श्रीर श्रभिन्न दोनों ही माना है—

'गिरा म्रर्थ, जल बोचि सम, किहयत भिन्न न भिन्न । बन्दौ सीता राम पद, जिन्हें सदा प्रिय खिन्न ॥

—रामचरितमानस (बालकाण्ड)

इस प्रकार महभाव में ही साहि य का भाव लगा हुआ है।

(साहित्य का अर्थ 'हितेन सह सहितं' लगाते हुए हम कहेंगे कि साहित्य वही है जिससे मानव-हित का सम्पादन हो। हित उसे ही कहते हैं जिससे कुछ बने, कुछ लाभ हो — 'विद्यातीति हितम्' — अ्रानन्द भी एक लाभ है। रुपये-अ्राने-पाई का ही लाभ नहीं है। विधाता में भी हित का भाव है। हमारी परिभाषा में सहित होने का और हित होने का भाव है। अंग्रेजी शब्द लिट्रेचर (Literature) अन्दर्शे (Letters) से बना है। अन्दर्शे का जितना विस्तार है वह सब लिट्रेचर है। अरबी में साहित्य को 'अदब' कहते हैं। 'अदब' का अर्थ है आदर-शिष्टता। साहित्य शिष्टतापूर्ण होने के कारण ही 'अदब' कहलाता है।

साहित्य शब्द के इन श्रथों पर विचार करने से हम इस धारणा पर पहुँचे हैं कि उसके व्यापक श्रौर संकुचित दोनों ही श्रर्थ होते हैं। व्यापक श्रर्थ में साहित्य सारे

> वाङ्मय का पर्याय हैं। जितना शब्द-मण्डार स्त्रीर वाणी का विस्तार है सब इसके स्त्रन्तर्गत स्त्रा जाता है। पञ्चाङ्ग,

ज्यापक ग्रौर विस्तार है सब इसके श्रन्तगंत श्रा जाता है। पञ्चाङ्ग, संकुचित ग्रथं त्रिकोण्मिति, बीमा कम्पनी का प्रोस्पेक्टस श्रौर दवाइयों के विज्ञापन से लगाकर रघुवंश, मेघदूत, तुलसीकृत रामायण,

साकेत, कामायनी, गोदान, चिन्तामिण श्रादि सभी गद्म-पद्यात्मक पुस्तकें श्रा जाती हैं। प्रायः लोग कहते हैं—दार्शनिक माहित्य, वैज्ञानिक साहित्य। बीमा कम्पनी श्रीर दवाइयों के एजेन्ट भी कहते सुने जाते हैं—इनमें यदि श्रापकी श्रीमक्चि हो तो इसके सम्बन्ध का कुछ 'लिट्रेचर' या साहित्य हम श्रापकी सेवा में भेज दें।

श. वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये ।
 जगतः पितरौ वन्दे पार्वतीपरमेश्वरौ ॥ — रघुवंश (१।१)

साहित्य अपने संकुचित और रुढ़ श्रथं में काव्य का पर्याय बन जाता है। साहित्य और विज्ञान में जो भेद किया जाता है वह इसी रुढ़ श्रथं के श्राधार पर। साहित्य का व्यापक श्रथं उसको व्युत्पित के श्रर्थ पर श्राश्रित है श्रीर संकुचित श्रथं रुढ़ि पर श्रवलिन्वत है। व्यापक श्रथं में माहित्य ऐसी शाब्दिक रचना-मात्र का वाचक है जिसमें कुछ हित या प्रयोजन हो श्रीर श्रपने रुढ़ श्रथं में काव्य वा भावना-प्रधान साहित्य का पर्याय है। इस प्रकार व्यापक श्रथं में साहित्य के दो विभाग हो जाते हैं— एक काव्य श्रीर दूसरा शास्त्र। काव्य रसात्मक होता है, श्रीर शास्त्र ज्ञान-प्रधान— 'काव्यज्ञास्त्रविनोदेन कालो गच्छित धीमताम्।' डीक्विसी (De Quincy) ने भी ऐसा ही विभाग किया है—Literature of Knowledge (यह श्रपने यहाँ का शास्त्र है) श्रीर Literature of Power (यह श्रपने यहाँ का काव्य है)। पहले का उहे श्रय सिखाना है, दूसरे का उहे श्रय प्रभावित करना है—"The function of the first is to teach; the function of the second is to move.''?

साहित्य मौखिक श्रीर लिखित दोनों ही रूप में हो सकता है। श्रारम्भकाल में साहित्य मौखिक ही रहा होगा श्रीर इसके बाद में वह लिखित रूप में श्राया। श्रादिम मनुष्य प्राकृतिक हश्यों से भ्यभीत होकर श्रानिष्ट-निवारणार्थ प्रारम्भिक साहित्य ईश्वर, देवनाश्रों या प्राकृतिक शक्तियों से प्रार्थना करता होगा श्रीर उसी ने साहित्य का रूप धारण कर लिया होगा।

भाषा की उत्पत्ति भी श्रात्माभिव्यक्ति के रूप में हुई होगी । श्रादिम मनुष्य ने अपने श्राक्ष्येण श्रोर विकर्षण को वस्तृश्रों के सम्बन्ध में कियात्मक श्रभिव्यक्ति के साथ कुछ शाब्दिक श्रभिव्यक्ति भी की होगी, वह चाहे कितनी ही श्रस्पष्ट क्यों न हो । धीरे-धीरे वह श्रभिव्यक्ति निश्चित होतो गई श्रोर भाषा का रूप धारण करती गई । किन्तु मनुष्य की सभी श्रभिव्यक्तियाँ संरत्त्णीय नहीं होतीं, जो संरत्त्णीय होती हैं वे ही सिहत्य का रूप धारण कर लेती हैं । वे ही श्रभिव्यक्तियाँ संरत्त्णीय होती हैं जिन के द्वारा मानव समाज का हित हो श्रथवा जो मनुष्य के श्रानन्द का कारण वन सकें । जहाँ हित श्रीर मनोहरता दोनों श्रा जाय वहीं सत्साहत्य की सृष्टि हो जाती हैं—'हित मनोहारि च दुर्लमं वचः' (किरातार्जुनीय)—साहित्य इसी दुर्लम को सुलम बनाता है।

भाषा मनुष्य की समाजिकता को विशेष रूप से पुष्ट करती है । उसी के द्वारा मनुष्य-समाज में सहकारिता उत्पन्न होती है श्रीर वह मनुष्य को उन्नत बनाती है ।

The Scot James की Making of Literature नाम की पुस्तक के पृष्ठ
 २२ के उद्धरण से उद्धृत ।

साहित्य मनुष्य-जाति के सामाजिक सम्बन्धों को श्रीर भी हढ़ बनाता है क्योंकि उसमें मनुष्य जाति का सम्मिलित हित रहता है । सम्मिलित हित श्रीर श्रानन्द-दायिनी शक्ति के कारण ही साहित्य संरक्षणीय बनता है । साधारण भाषा की श्रपेद्धा साहित्य की भाषा कुछ श्रिषक प्रभावशालिनी होतो है श्रीर वह लेखक श्रीर किव के भावों को समाज में प्रसारित करने में श्रिधिक समर्थ होती है । लेखक या किव श्रपने पाठक या श्रोता को श्रपने भावों का सामिश्यर बनाकर उसकी भी श्रपने समार भाव-विभोर या विचार-मग्न करने का प्रयत्न करता है किन्तु लेखक श्रीर किव के भाव श्रीर विचार सब उसके ही नहीं होते, वह प्रायः समाज का प्रतिनिधि होता है । उसके द्वारा सामाजिक जीवन स्वयं मुखरित हो उटता है । हमारी जीवन धारा की श्रानन्दमयी श्रामिव्यक्ति ही तो साहित्य है ।

#### साहित्य ग्रौर समाज

कित या लेखक ऋपने समय का प्रतिनिधि होता है। उसकी जैसा मानसिक खाद्य मिल जाता है वैसी ही उसकी कृति होती है। जिस प्रकार बेतार के तार का ग्राहक-यंत्र (Receiver) ऋगकाश-मण्डल में विचरती हुई

समाज का साहित्य विद्युत-तरंगों को पकड़कर उनको भाषित शब्द का स्राकार देता पर प्रभाव है, ठीक उसी प्रकार कवि या लेखक स्रपने समय के वायु-मण्डल में धूमते हुए विचारों को पकड़कर मुखरित कर देता

हैं। किव वह बात कहता है जिस को सब लोग अनुभव करते हैं किन्तु जिसको सब लोग कह नहीं सकते । सहदयता के कारण उसकी अनुभव-शक्ति औरों से बढ़ी-चढ़ी होती हैं। जहाँ उसको किसी बात की चीण से-चीण रेखा दिखाई पड़ी वह उसके आधार पर पूरा चित्र खींच लता है । प्राय: उसका चित्र ठीक उतरता है ।

किव या लेखकगण अपने समाज के मस्तिष्क और मुख दोनों होते हैं। किव की पुकार समाज की पुकार होतो है, वह समाज के भावों को अपनी वाणी का बल ही नहीं देता वरन कमो-कभी उन्हें नई दिशा भी देता है। किव समाज के भावों को व्यक्त कर सजीव और शिक्तिशाली बना देता है। किव को बनाई हुई सामाजिक भावों की आदर्श मूर्ति समाज की उन्नायिका बन जाती है। इस प्रकार किव और लेखकगण समाज के उन्नायक और इतिहास के विधायक अवश्य होते हैं, किन्तु उनकी भाषा में हमको समाज के भावों की भलक मिलती रहती है। किव द्वारा हम समाज के हृदय तक पहुँच जाते हैं। केवल इतना ही नहीं वरन हमको उन परिस्थितियों का पता लग जाता है जो समाज को प्रभावित कर वायुमण्डल में एक नई लहर उत्पन्न कर देती हैं। समाज के प्रतिनिधि-स्वरूप किवयों और लेखकों के विचार ही संग्रहीत हो साहित्य

#### बनाते हैं।

प्रत्येक जाति के साहित्य का एक व्यक्तित्व होता है । यद्यपि मानव-हृद्य एक-सा ही है तथापि प्रत्येक जाति के साहित्य की अपनी विशेषता होती है । केवल हतना ही नहीं वरन एक जाति के हो साहित्य में उसके विकास के अनुकूल समय-समय पर अपन्तर पड़ता रहता है । जो त्याग और आत्मा का विस्तार हम उपनिषदों में पाते हैं वह हम अपन्य जातियों के धार्मिक साहित्य में नहीं देखते । भारत के स्वच्छ, उन्मुक्त, उज्ज्वल, ज्योत्स्नामय तपोवनों ने भारतीय हृदय में जो अनन्तता के भाव उत्पन्न किये थे उनकी भलक हमको उपनिषद साहित्य में ही मिलती है । परिस्थितियों के आवर्तन-परिर्वतन, राज्यों की उलट-पुलट और विचारों के संवर्ष के कारण वे भाव दब जाते हैं किन्तु समय पाकर फिर उदय हो जाते हैं ।

मुसलमानी स हित्य में नाटकों का अभाव उनके मूर्ति-पूजा-विरोधी विचारों का ही फल है । उनके विचानों में भाग्यवाद अवश्य है किन्तु कर्मवाद नहीं (हिन्दुओं में कर्म ही भाग्य के विधायक माने जाते हैं, मुसलमानों में ईश्वर की मर्जी ही प्रधान मानी गई है) । सिम्मिलित परिवार का जैसा चित्र हिन्दू साहित्य में मिलता है वैसा और कहीं नहीं । रोक्मिपियर लाख कोशिश करने पर भी रामचिरतमानस की कल्पना नहीं कर सकते थे। इमो प्रकार तुलसीटास जी मिलटन (Milton) के 'पैरेडाईज लौस्ट' (Paradise Lost) को विचार में भी नहीं ला सकते थे क्योंकि 'पैरेडाईज लौस्ट' में ईश्वर के विरुद्ध शैतान की बगावत का वर्णन है । पहले तो हिन्दू साहित्य में ईश्वर की कोई प्रतिद्वन्द्विनी शक्ति है ही नहीं, फिर तुलसीटास जैमे मर्याटावाटी अधिकारों के मानने वात्ते इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे । हिन्दुओं में देवता और टानवों का विरोध रहा है किन्तु न वह शैतान की तरह स्वर्ग में रहता था और न उसका शैतान-का-सा व्यापक प्रभाव था । मिल्टन ने जिस समय यह प्रन्थ लिखा उस समय इंगलैंड में अधिकारों के खिलाफ आवाज उट रही थी । इमारे यहाँ राजाओं के विरोध में राजा वेशा कि खा अवश्य है किन्तु वह बड़ा अत्याचारी था । हिन्दू लोग स्वभाव से अधिकारों के माननेवाले होते हैं ।

हिन्दू जाति में त्याग श्रीर ब्रहिंसा के भावों का प्राधान्य रहा हे इसीलिए यहाँ के साहित्य में मर्यादापुरुषोत्तम श्री रामचन्द्र, त्यागी बुद्धदेव, सत्यपरायण हरिश्चन्द्र, परोपकारी शिवि श्रीर दधीचि के वर्णनों का प्राधान्य रहता है। उर्दू-कवियों के प्रेम-वर्णन में जितना सीख श्रीर कवाब का हत्याकाएड है उतना हिन्दी-कवियों में नहीं। भारतवर्ष में घी-दूध का बहुत श्रादर रहा है। यहाँ के देहात्मवादी चार्वाक भी 'ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत्' ही कहते हैं 'सुरां पिबेत्' नहीं कहते।

पूर्वी देशों में पश्चिम की ऋपेचा ऋलकार्राप्रयता ऋधिक है। जिस तरह भारतीय

नारियाँ श्राभूषगों को पसन्द करती श्राई हैं वैसे ही कविगण भी कविता को श्रलंकारों से सजाने का प्रयत्न करते रहें हैं। श्रतएव जितने भाषा के श्रलंकार पूर्वी साहित्य में मिलते हैं उतने पश्चिमी साहित्य में नहीं। प्रत्येक जाति के भाव, चाहे वे भले हों चाहे बुरे, श्रपना व्यक्तित्व रखते हैं श्रौर वे उसके साहित्य में भलक उठते हैं।

जिस प्रकार साहित्य में सामाजिक भावों त्रीर विचारों की प्रतिच्छाया रहती हैं
उसी प्रकार हमारा समाज भी साहित्य द्वारा प्रसारित भावों से
साहित्य का समाज प्रभावित होता है। कवि त्रीर लेखक किसी त्रंश में समाज के
पर प्रभाव प्रतिनिधि होते हैं त्रीर किसी त्रंश में वे समाज को अपनी
प्रतिभा त्रीर स्थक्तित्व के त्राधार पर नये भाव त्रीर विचार

प्रदान करते हैं। समाज कि श्रीर लेखकों को बनाता है श्रीर लेखक तथा कि समाज को बनाते हैं। दोनों में श्राटान-प्रदान तथा किया-प्रतिकिया-भाव चलता रहता है। यही सामाजिक उन्नित का नियामक सूत्र बनता है। श्राजकल का संसार विचारों का ही संसार है। जो कोई परिवर्तन या विष्लव होता है उसका मूल स्रोत किसी विचारधारा में ही रहता है। वट-बीज के समान विचारों की बड़ी सभावना दें हैं। वर्तमान समय के सब राजनीतिक श्रान्टोलन विचारों के ही फल हैं। साहित्य द्वारा ही हमारा ज्ञान विस्तृत होकर वर्तमान से श्रसंतृष्ट बनाता है। साहित्य हमारी हीन श्रवस्था की दूसरों को उन्नत श्रवस्था से तुलना कर हमारा नेत्रोन्मीलन कर हम में शक्ति का संचार करता है। प्रेमचन्द जी के उपन्यासों श्रीर उनकी कहानियों ने भारत के किसानों के प्रति हमारी सहातुभूति जाग्रत करने में बहुत-कुछ योग दिया है। वर्तमान निष्किय प्रतिरोध बौद्धकालीन विचारों एवं टालस्टाय के विचारों का फल है। रूसी राजिय्लव वहाँ के साम्यवाद-सम्बन्धी विचारों का ही परिणाम है। फ्रांस की राज कान्ति बोलतेर श्रीर रूसो के विचारों का ही प्रतिबम्ब है। नित्शे श्रादि दार्शनिकों के विचार जिन्होंने जर्मन जाति में शक्ति की उपासना तथा श्रपनी सभ्यता के विस्तार के भाव उत्पन्न किये थे, गत महासमरों के लिए उत्तरदायी हैं।

जिस प्रकार साहित्य मारकाट श्रीर कान्ति के लिए उत्तरदायी है उसी प्रकार साहित्य सुख, शान्ति श्रीर स्वातन्त्र्य के भावों का भी कारण है। महात्मा तुलसीदास जी के 'रामचिरतमानस' ने कितने श्रन्धकारमय हृदयों को श्रालोकित नहीं किया, कितने घरों में सन्तोष श्रीर शान्ति का सन्देश नहीं पहुँचाया ! 'जिन खोजा तिन पाइयां'—वाले कबीर के उत्पाह-भरे शब्दों ने कितने हताश पुरुषों में प्राण का संचार नहीं किया 'हिन्दू जाति को श्राध्यात्मिक संस्कृति, धर्मभीकता श्रीर श्रहिंसावाद में भारतीय साहित्य की ही भलक मिलती है। समर्थ रामदास श्रीर महाराष्ट्र सन्तों के उपदेश श्रीर भूषण श्रादि कवियों की उत्तेजनामयी रचनाएँ महाराष्ट्र के उत्थान में बहुत-कुछ सहायक हुई

वीरगाथात्रों ने उस काल में वीर-भावों का संचार किया।

े साहित्य हमारे श्रव्यक्त भावों को व्यक्त कर हमको प्रभावित करता है। हमारे ही विचार साहित्य के रूप में मर्तिमान हो हमारा नेतत्व करते हैं। साहित्य ही विचारों की गुप्त शक्ति को केन्द्रस्थ कर उसे कार्यकारियो बना देता है। साहित्य हमारे देश के भावों को जीवित रखकर हमारे व्यक्तित्व को स्थिर रखता है। वर्तमान भारतवर्ष में जो परिवर्तन हम्रा है श्रीर जो धर्म में श्रश्रद्धा उत्पन्न हुई है वह श्रधिकांश में विदेशों साहित्य का ही फल है। साहित्य द्वारा समाज में परिवर्तन होता है वह तलवार द्वारा किये हुए परिवर्तन से कहीं स्थायी होता है। स्राज हमारे सीन्दर्य-सम्बन्धी विचार, हमारी कला का स्रादर्श, हमारा शिष्टाचार सब विदेशी साहित्य से प्रभावित हो रहे हैं। रोम ने युनान पर राजनीतिक विजय प्राप्त की थी किन्त युनान ने ऋपने साहित्य द्वारा रोम पर मानसिक विजय प्राप्त कर सारे यरोप पर अपने विचारों और संस्कृति की छाप डाल दी। प्राचीन यनान का सामाजिक संस्थान वहाँ के तत्कालीन साहित्य के प्रभाव को उन्नलन रूप से प्रमाशित करता है। यरोप की जितनी कला है वह प्रायः युनानी स्नादशों पर चल रही है। इन सब बातों के त्रातिरिक्त हमारा साहित्य हमारे सामने हमारे जीवन को उपस्थित कर उसको सधारता है। इम एक श्रादर्श पर चलना सीखते हैं। साहित्य हमारा विनोविनोट कर हमारे जीवन का भार भी हलका करता है। जहाँ साहित्य का स्त्रभाव है वहाँ जीवन इतना रम्य नहीं रहता ।

साहित्य एक गुप्त रूप से सामाजिक संगठन श्रीर जातीय जीवन का भी वर्द्धक होता है। इम श्रपने विचारों को श्रपनी श्रमूल्य सम्पत्ति समक्षते हैं, उन पर हव गर्व करते हैं। किसी श्रपनी सम्मिलित वस्तु पर गर्व करना जातीय जीवन श्रीर सामाजिक संगठन का प्राण् है। श्रंग्रेजों को शेक्सपियर पर बड़ा गर्व है। एक श्रंग्रेज साहित्यिक का कथन है कि वे लोग शेक्सपियर पर श्रपना सारा साम्राज्य न्यौछावर कर सकते हैं।

/ हमारा साहित्य हमको एक संस्कृति ऋौर एकजातीयता के सूत्र में बाँधता है। जैसा साहित्य होता है बैसी ही हमारी मनोवृत्तियाँ हो जाती हैं ऋौर हमारी मनोवृत्तियों के ऋनुकृल हमारा कार्य होने लगता है, इसलिए हमारा साहित्य हमारे समाज का प्रतिबिम्ब ही नहीं वह उसका नियामक ऋौर उन्नायक भी है।

#### साहित्य ग्रौर ग्रात्मभाव

श्री मम्मटाचार्य ने काव्यप्रकाश के आरम्भ में कवि की भारती की प्रशंसा काव्य में करते हुए काव्य को स्वतन्त्र और आनन्दमय बतलाया है—

ग्रात्म-स्वातन्त्र्य

#### 'नियतिकृतनियमरहितां ह्लादैकमयीमनन्यपरतन्त्राम् । नवरसरुचिरां निर्मितिमादधती भारती कवेर्जयति ॥'

ऋर्थात् नियति (भाग्य) के नियमों के बन्धन से रहित, केवल ऋानन्ट से ही भरपूर, दूसरे की वश्यता से रहित नवरसों से सुशोभित कवि की वाणी की जय हो।

इस पद्य में किव की रचना को ब्रह्मा की रचना से प्रधानता टी गई है। ब्रह्मा की रचना भाग्य के नियमों पर निर्भर रहती है किन्तु किव की रचना ऐसे बन्धनों से मुक्त है। वास्तव में किवता अनन्य परतन्त्रता होने के कारण सब बन्धनों से मुक्त है। काव्य में आत्मा का पूर्ण प्रभाव प्रकाशित होता है, बाह्य सामग्री का आश्रय और बन्धन नहीं रहता। केवल स्वातन्त्र्य और आनन्य का प्रसार होता है। आत्मा नियति के बन्धनों पर विजय प्राप्त करने में समर्थ होती है किन्तु किटनता के साथ। जब तक उन बन्धनों का प्रभाव रहता है तब तक गित कुण्टित-सी रहती है। किव जहाँ संसार में विरोध, वैषम्य और प्रतिकृत्तता देखता है वहाँ वह उसको अपनी कल्पना में अपने आवशों के अनुकृत्त दालने का प्रयत्न करता है। इसीलिए कहा गया है कि किव प्रजापित है, संसार को हालता है। किव की हिच के अनुकृत्त उसकी सृष्टि बन जाती है—

#### 'ग्रपारे काव्यसंसारे कविरेव प्रजापतिः। यथासमे रोचते विश्वं तथेवं परिवर्त्तते॥'

-- ग्रग्नि पुरागा (३३६।१०)

कान्य के संसार में आतमा की गति अकुिएटत हो जाती है। नियम के बन्धनों से मुक्त होने का अर्थ उच्छं खलता नहीं, उसमें शृंखला रहती है। किन्तु वह लोहे की जड़ शृंखला नहीं वरन् भावों का चेतन सम्बन्ध-सूत्र है जिसको प्राकृतिक नियमों का भार नहीं तोड़ सकता। यह शृंखला देश और वाल के बन्धनों से संकुिचत नहीं होती वरन् उसका प्रसार आकाश से पाताल तक न्याप्त हो जाता है।

इस स्वतन्त्रता में नियम-विरुद्धता नहीं वरन् स्त्रात्मा का उल्लास स्त्रीर विकास भरा हुस्रा है। काव्य उसी स्त्राध्यात्मिक स्वतन्त्रता के प्रभाव का फल है जो जह नियमों के प्रस्तर-खरडों को तोड़कर स्वच्छन्ट रूप से होने की सामर्थ्य रखता है। यदि वह नियमबद्ध है तो वह दूसरों के स्त्राध्रित नहीं। इसका स्त्रीमप्राय यह न समक्त लेना चाहिए कि काव्य प्राकृतिक नियमों की नितान्त स्त्रवहेलना करता है। वह प्राकृतिक नियमों का स्त्रादर करते हुए भी उनसे ऊपर जाने का प्रयत्न करता है। कवि स्त्रपनी कल्पना में वास्तविकता का स्त्राधार नहीं स्त्रोड़ता किन्तु वह उसका स्त्राक्षय लेकर ही भावी समाज वे स्वप्न देखता है, इसी प्रकार वह समाज का नियामक बनता है।

काव्य खन्द के नियमों से बँधा हुन्न्या बतलाया जाता है किन्तु छन्द के ये नियम बाहरी नहीं हैं। काव्य उन नियमों का श्रानुकरण नहीं करता वरन् ये नियम काव्य की गति के वर्णन-स्वरूप हैं। छुन्द के नियम ब्रात्मा की स्वतन्त्र स्पन्दन-गति के किम को बतलाते हैं। वह कम जीवन के प्रवाह से निकलता है श्रीर उसके काले श्रव्हां में प्रस्तरीभूत हो जाने पर ही वह नियम के शासन में ब्राता है, ऐसी ही स्वतन्त्रता सौन्दर्थ के ब्रानन्ट से भरपूर रहकर स्थायित्व धारण करती है। जहाँ पर गति कुण्ठित होतो है, ब्रामिलाधा की श्रपूर्णता रहती है ब्रीर महात्वाकांचाएँ मंकुचित हो जाती हैं वहीं पर ब्रानन्ट का हास होता हे। किन्तु जहाँ पर जीवन-रस का प्रवाह श्रकुण्ठित रूप से बहता रहता है, सारी चराचर सृष्टि ब्रात्ममय हो जाती है वहाँ पर ब्रानन्ट का ही साम्राज्य है। काव्य उसी ब्रानन्ट-रस से सिश्चित जीवन-वियप का एक उत्तम फल है।

कान्य में श्रानन्द का प्राधान्य रहता है । वही श्रानन्द कान्य के स्रष्टा श्रीर पाटक के न्यक्तित्वों का सम्बंध-सूत्र होता है । यह श्रानन्द जड़ पदार्थों का विषय नहीं है यह चेतन श्रीर श्रात्म-प्रधान न्यक्तियों में ही पाया जाता है । साहित्य श्रीर कान्य मनुष्यों के श्रात्म-प्रधान भावों की श्रामिन्यक्ति है यही श्रात्म-प्राव कान्य को विज्ञान से श्रलग करता है ।

विज्ञान श्रपने बाह्य साधनों से जिस वस्तु का जैसा निरीक्त्य करता है उसका वैसा ही वर्णन भी करता है । उसका वर्णन इतिवृत्तात्मक (Matter of fact) होता है । उसमें श्रमुन्दर को सुन्दर तथा श्रशिव को शिव

सहित्य श्रीर विज्ञान बनाने की वह स्वामाविक प्रवृत्ति नहीं होती जो कान्य को 'सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात्' से आगे ले जाकर 'मा ब्रूयात्

सत्यम्प्रियम् का पत्त्वपाती बना देती है। विज्ञान का मुकाव यर्थाय की स्रोर होता है स्रोर काब्य वस्तु की भित्ति पर खड़ा होकर स्रादर्श की स्रोर भी देखता है।

विज्ञान का चेत्र चेतन। से रहित निर्जीय एवं निरीह प्रकृति है वह मानव को भी प्रकृति का एक द्रंग — भौतिक श्रौर प्राणी-शास्त्र के नियमों से बँधा हुग्रा श्रस्थि-मज्जा श्रादि से सुसिन्जित माँस का एक पिएडमात्र — मानता है, किन्तु कान्य का चेत्र मानव हृद्य हैं। उसकी दृष्टि में प्रकृति का भी एक भावनामय स्वरूप हैं — उसके भी अपना सा या उससे कम स्वन्दनशील हृद्य है; वह श्रपने हृष्ट एवं विषाद को स्टूद्य के सम्मुख न्यक्त करने में तिनक भी संकोच नहीं करती । उसके सम्पूर्ण किया कलाणों में एक गुप्त रहस्य है जो सहृद्य के हृद्यङ्गम करने का विषय है । किय-कलपना में नवयौवना गुलाब की कली चटककर मानो श्रमर को श्रामन्त्रित करती दिखाई देती है। शिथिल पत्राङ्क में सोती हुई 'जुही की कली' का सौन्द्र्य किसी भी विलासी के लिए उद्दोपक हो सकता है । श्रस्तु वैज्ञानिक के लिए तो कुसुम केशल कार्बन, हाई ड्रोजन, लोहा श्रादि कुछ तत्वों का संवातमात्र है, वह उसका विश्लेषण करके उसके स्वभाविक भीन्द्य को छिन्न-भिन्न भले हो कर सकता है किन्तु उसका वह श्रपूर्व मनोमोहक स्वरूप

जो लोकोत्तर श्रानन्द का प्रतिपादक है, उसकी पहुँच से श्राम है । वह गुण को भी परिमाण का ही रूपान्तर समक्तता है । वैज्ञानिक के लिए जाति प्रधान है व्यक्ति नहीं । साहित्य में व्यक्तित्व का ही विशेष महत्व है । सूर की गोपियाँ कृष्ण को छोइकर ब्रह्म को नहीं चाहतीं—'ता भीतर क्यों निर्मुन श्रावत जा उर श्याम सुजान ।' वे उद्धव से स्पष्ट कह देती हैं—

'ऊधौ तुम ग्रित चतुर सुजान। जा पहले रँग रँगी व्याम रँग तिन्हैं न चढ़े रँग ग्रान। द्वै लोचन जो बिरद किए स्नृति गावत एक समान। भेद चकोर कियो तिनहुँ में बिधु प्रीतम, रिपु भान।।'

---भ्रमरगीत सार (पृष्ठ ४७)

जब चकोर भी सूर्य श्रीर चन्द्र के.व्यक्तित्व में श्रन्तर कर सकता है तब मनुष्य व्यक्तित्व में क्यों न श्रन्तर करेगा । पार्वती की प्रतिज्ञा—'बरहुँ शभु नतु रहौं कुश्राँरी' श्रादि वचन इसी व्यक्तित्व के प्राधान्य के उदाहरण हैं।

नल श्रीर दमयन्ती का उपाख्यान साहित्य में व्यक्तित्व के प्राधान्य का एक श्रद्धा उदाहरण है । दमयन्ती नल को ही वरण करना चाहाती थो । देवताश्रों में नल की श्रपेचा धन, वैभव श्रीर शक्ति का बाहुल्य था किन्तु दमयन्ती नल के व्यक्तित्व पर न्यौकावर हो चुकी थी । देवताश्रों ने नल का रूप भी धारण किया किन्तु उस रूपसाम्य में भी नल का व्यक्तित्व विलीन न हो सका । दमयन्ती ने श्रपना मनोनीत व्यक्ति उसके व्यक्तित्व के श्राक्षर्यण से खोज निकाला ।

कान्य में यद्यि साधारणीकरण रहता है तथापि वह न्यक्ति के ही दृष्टिकोण से लिखा जाता है त्रीर वह समान धर्म त्रीर समान-भाव वाले न्यक्तियों के ही लिये त्राभिप्रेत होता है। किव के किवत्व का रिसकजन ही त्रास्वाद करते हैं इसीलिए किव विधाता को चुनौती देते हुए यह कहता है कि मेरे भाग्य में चाहे जो कुछ त्रापितयाँ

लेखक श्रीर पाठक श्रीर यातनाएँ वह लिख दें किन्तु 'श्ररसिकेषु कवित्व निवेदनं का भावसाम्य शिरसि मा लिख मा लिख'। महाकवि भवभूति श्रपने समान-धर्मा पाठक के लिए श्रानंतकाल तक प्रतीद्धा करने को तैयार थे

'कालोहां निरविधिविपुला च पृथ्वी' काल की अविधि नहीं और पृथ्वी भी अनन्त है कहीं और कभी उसका समानधर्मा पाठक मिल ही जायगा । किन लिखता अपने ही दृष्टिकीण से है लेकिन वह सब समानधर्मा पाठकों व श्रोताओं के आनन्द और उपभोग का विषय बन जाता है, इसीलिए साहित्य में व्यक्तित्व का महस्व देते हुए भी साधारणी-करण को आवश्यकता हो जातो है । कालिंदास का 'मेघदूत' सभी विरही हृद्यों के तोष का विषय बन जाता है और तुलसी का 'रामचिरतमानस' सभी भक्त-हृद्यों को भाव-प्रवण

कर देता है । संस्कार श्रौर रसिकता-शून्य पाटकों के लिए 'मेघदृत श्रौर रामचिरतमानस' दोनों ही शब्द-जाल-मात्र हो जाते हैं ।

किव का कान्य उसके आत्मभाव का प्रतिबिम्ब होता है। प्रत्येक किव और कलाकार की एक शैली विशेष होती है जो उसको दूमरों से अलग खड़ा कर देती है। बिहारी के टोहे 'फानूस' से अलग चमकते दिखाई देते हैं। कबीर के टोहे लिए।ये नहीं छिपते। शैली में कलाकार के न्यक्तित्व की छाप रहती है। तभी तो कहते हैं— 'Style is the man'। किव की कृति में हम उसकी आत्मा के टर्शन करते हैं। आज तीन सौ वर्ष बाद भी किव-कुल-चूड़ामिए गोस्वामी तुलसीटासजी के हम उनके 'रामचिरतमानस' में दर्शन पा सकते हैं। महर्षि वालमीकि और होमर अपनी अमर कृतियों में आज भी जीवित हैं। वे स्वयं ही जीवित नहीं हैं वरन् हमारे जीवन को भी सरस और सम्पन्न बना रहे हैं। हम उनके भावों से प्रभावित हो उनकी ही भौति सुख-दुःख के सागर में गोते खाने लगते हैं। किव और पाठक का यही भाव-तादात्म्य साहित्य को समाज की मूल प्रेरक शक्ति बनाता है।

#### काव्य का ग्रध्ययन

किव स्त्रीर पाठक के भाव-साम्य में ही काव्य की पूर्णता है। कविता चाहे जितनी स्वान्त:सखाय लिखी जाय, कवि का परिश्रम तभी सार्थक होता है जब कि उसकी कविता का कोई रसास्वाद करे। गोस्वामी तलसीदास जी बधजनों के स्राटर की उपेता नहीं कर सके हैं। जैसा रस कवि के हृदय में होता है वैसे ही रस की जागृति पाटक के हृदय में भी श्रिपेत्नित सहानभति है। कविता के रसास्वाट के लिए कुछ साधनों की आवश्यकता होती है। उन साधनों में सबसे पहले किव के प्रति सहानुभूति चर्राहए। हमारे निजी विश्वास चाहे जो कुछ हों, इमको कवि के दृष्टिकोण से ही उसकी क्रांत का अध्ययन करना चाहिए तभी हम अविता का ग्रानन्द ले सकेंगे। सर ग्रीर तलसी के अध्ययन के लिए हमको भक्त का ही मानसिक बाना घारण करना पड़ेगा। जो लोग प्राचीन कवियों की कतियों को श्राजकल के श्राटशों से नापते हैं वे भूल करते हैं। किन तो श्रपने ही समय के भावों ऋौर विचारों को व्यक्त कर सकता है वह दिव्य द्रष्टा ऋवश्य होता है किन्त उसकी दिव्य दृष्टि किसी अंश में सीमित होती हैं। इसीलिए कृति को अध्ययन करने से पूर्व किव के समय के वातावरण का ऋध्ययन भी ऋपेक्तित रहता है। किव के साथ सहानुभूति रखने में यह आवश्यक नहीं कि हम उसकी प्रत्येक बात का समर्थन करें। सामाजिक स्रादर्श बदलते रहते हैं। किव का सामाजिक स्रादर्श हमारे युग का सामाजिक स्नादर्श हो सकता है फिर भा किन को पूर्णतया समझने स्नीर उसकी

श्रालोचना करने के लिए यह श्रावश्यक है कि हम उसके ही दृष्टिकीण से उसको समभने का प्रयत्न करें। यह श्रावश्यक नहीं कि हम सभी कवियों के दृष्टिकीण से श्रापना तादात्म्य कर सकें। पाठक के रुचि-वैचिन्न्य को हम भुला नहीं सकते हैं कि न्तु यदि पाठक किसी कि का पूर्णत्या रसास्वाद करना चाहता है तो उसनो कम से कम श्राध्ययन के समय श्रापनी रुचि पर नियन्त्रण रखना श्रावश्यक है। श्रापनी रुचि को चाहे न बदल सके किन्तु श्रापने मान-द्रण्डों से कि की श्रालोचना करने से पूर्व उनको श्रापने मन में यह समक्त लेना चाहिए कि किव श्रापने समय के वातावरण का प्रतिफलन होता है। कुछ काव श्रापने समय के श्रागे जा सकते हैं श्रीर कुछ नहीं। जाति-पाँति के सम्बन्ध में समय से श्रागे जाने वाले कबीर भी नारी के सम्बन्ध में श्रानुदार रहे, फिर बेचारे तुलकोदान जी को ही क्यों दोषी टहराया जाय ? उन्होंने या कबीर ने भा जहाँ स्त्री की खुराई की है वहाँ उन जाति-मात्र की इतनी नहीं जितनी कि कामवासना की बुराई व्यञ्जित है।

किव के साथ सहानुभूति के लिए पाठक को उसके निजी जीवन तथा उसके समय के व तावरण से परिचित होना नितान्त श्रावश्यक है। निजी जीवन के श्रध्ययन से हम उसकी मानसिक परिस्थितियों को जान सकेंगे जिनके वश वह श्रपने जीवन का परिचय काव्य की रचना में प्रेरित हुश्रा है। कविवर सर नारायणजी के निजी जीवन से जो लोग परिचित हैं वे इस भाँति समक्त सकते हैं कि वे उत्तररामचरित के श्रनुवाद में क्यों सफल हुए ? उनके दुःखम जीवन ने कहण रस को उनकी प्रतिमा का एक श्रंग बना दिया था। कवीर का श्रक्खइपन उनके जुलाहे परिवार में पाचित-पोषित होने की हो प्रतिक्रिया मालूम होती है। वैयक्तिक प्रवृत्ति के श्रितिरक्त कवि पर समय का भी प्रभाव पड़ता है। भूषण की कविता में जो उप्रता है वह तकालीन परिक्थितियों का ही फल कही जा सकती है।

रसास्त्राट के लिए किन प्रतिभा की विशेषताओं से जानकारी प्राप्त करन श्रानिवार्य है। प्रत्येक कांव अपने समकालीन अन्य किनयों से कुछ विशेषता रखता है उसकी अभिन्यिक की शैली में भी विभिन्नता रहतो है। पाटन प्रतिभा और शैली को यह देखने की आवश्यकता रहती है कि किन है । पाटन नई चीज दो अथवा पुरानी ही चीज को उसने किस दग से कहा उसको कौन से रस में विशेष सफलता मिली है और किन भावों के प्रस्फुटन में उसके प्रतिभा की स्फूर्ति अधिक दिखाई पड़ती है। इसके लिए हमको किन की एक ही कुरि का अध्ययन पर्याप्त नहीं है, उसकी समस्त कृतियों से ही उसकी प्रांतभा का पूर्ण्तय अनुमान किया जा सकता है।

प्रतिभा के अध्ययन में इमको तुलनात्मक प्रणाली से भी काम लेना पड़ेगा

किव की प्रतिभा की माप-जोख के लिए हमको उसके समकालीन किवयों से श्रीर कभी-कभी उसी विषय के भिन्नकालीन अन्य किवयों से भी तुलना करनी पड़ती है। तुलनात्मक प्रणाली से ही किव की देन का यथार्थ मुल्यांकन हो सकता है।

मैध्यू श्रारनल्ड ने श्रपने (Essay on Wordsworth) शीर्षक निबन्ध में किवता को जीवन की व्याख्या या श्रालोचना कहा है (Poetry is at bottom a criticism of life) । यद्यपि किव द्वारा की हुई जीवन जीवन की व्याख्या की व्याख्या दार्शनिक श्रीर समाज-शास्त्री की व्याख्या से भिन्न है तथापि किव जीवन की व्याख्या किये बिना नहीं रह सकता है क्योंकि काव्य जीवन-धारा का ही तो मुखिन्त रूप है । प्रत्येक किव ने श्रपना जीवन-दर्शन देने का प्रयत्न किया है किन्तु एक निजी उल्लास से साथ, यही उल्लासमयता किव की व्याख्या की विशेषता है । किव बुद्धि की उपेद्या नहीं करता है किन्तु वह निरा बौद्धिक गाणी नहीं है, वह रस का स्रष्टा है । उसकी व्याख्या भी रसमयी होती है । मैथ्यू झारनल्ड की परिभाषा में बुद्धितत्व को कुछ श्रिषक प्रधानता मिली है । हमारे यहाँ रसतत्व की गाणावित करता है किन्तु वह रस जीवन का ही रस है जो किव श्रीर पाटक दोनों के हृदय को शाष्तािवत करता है ।

#### ं काव्य की परिभाषा और विभाग

कवि साधारण मनुष्य की अपेद्धा कुछ अधिक भावुक और विचारशील होता है किन्तु वह अपने अनुभव को अपने तक सीमित नहीं रखना चाहता है। वह अपने हृदय का रस दूसरों तक पहुँचाकर उनको भी अपनी तरह प्रभावित करने दो पक्ष को उत्सुक रहता है। इस प्रकार काव्य के दो पद्ध हो जाते हैं, एक अनुभूति-पद्ध और दूसरा अभिव्यक्ति-पद्ध। इसी को भाव-पद्ध और कला पद्ध भी कहते हैं। पाश्चात्य समीद्धकों द्वारा प्रतिपादित काव्य के चार तत्व (रागात्मकतत्व, कल्पनातत्व, बुद्धितत्व और शैलीतत्व) इन्हों दो पद्धों से सम्बन्धित हैं। इन तत्वों में रागात्मवतत्व की प्रधानता है। इसका सम्बन्ध अनुभूति से हैं। कल्पना नये-नये चित्र उपस्थित कर दोनों को बल देती है। शैलीतत्व का सम्बन्ध अभिव्यक्ति से हैं। इसमें मानसिक पद्ध रहता अवश्य है किन्तु इसमें बल कलात्मक बाह्य पद्ध पर ही है। बुद्धितत्व अप्रभूति और अभिव्यक्ति दोनों को औदित्य की सीमा से बाहर नहीं जाने देता। बद्धितत्व का निर्जी स्वरूप है 'संगति'।

भारतीय समीत्ता-त्रेत्र में काव्य की परिभाषा का प्रश्न काव्य की आत्मा के विवेचन से सम्बन्धित है। शब्द श्रीर श्रर्थ को काव्य का शरीर माना जाता है। काव्य की श्रात्मा के सम्बन्ध में श्राचार्यों का मतमेट है। भरत मृनि श्रीर उनके बहुत पीछे ब्राचार्य विश्वनाथ ने रस को काव्य की ब्रात्मा काव्यकी माना है। दएडी, भामह आदि ने अलङ्कारों को काव्य की आत्मा श्चात्मा माना है। हिन्दी में श्राचार्य केशवदास जी भी इसी सम्प्रदाय के थे। कुन्तक वा कुन्तल ने वक्षोक्ति को (बात को एक विदुग्धता स्त्रीर सीन्द्रयेपूर्ण घुमाव फिराव के साथ कहने को, जैसे-रामचन्द्र जी ने सुप्रीव से वहा था कि वह रास्ता संक्रिचत नहीं है जिससे बाली गया ऋर्थात हम तुमको भी मार डालेंगे) काव्य की श्चारमा माना है। वामन ने रीति की (माध्य, स्रोज स्नादि गुणों के स्नाधार पर रचना की शैलियों को) काव्य की त्रातमा बतलाया है-'रीतिरात्मा काव्यस्य'। ध्वनिकार त्रीर श्चानन्दवर्धनाचार्य ने ध्वनि को श्चात्मा के पर पर प्रतिष्ठित किया है (जिस काव्य में व्यक्क्यार्थ वाच्यार्थ की ऋषेचा मुख्यता रखता है उसे ध्वनिकाव्य बहते हैं). 'काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति'। इन सम्प्रदायों में मुख्यता रस श्रीर ध्वनि-सम्प्रदाय की रही है किन्तु इन दोनों ने एक दूसरे का महत्त्व स्वीकार किया है। ध्वनिकारों ने रसध्वनि को श्रेष्ठता दी श्रीर रसवादियों ने रस को व्यङ्ग्य मानकर ध्वनि का महत्त्व स्वीकार किया। इन सम्प्रदायों में रस-सम्प्रदाय ने श्रानुभूति-पन्न को प्रधानता दी है। श्राभिव्यक्ति को भी उसने रस के पोषक श्रीर सहायक रूप से स्वीकार किया है। श्रालङ्कार, वकोक्ति श्रीर रीति-सम्प्रदायों ने श्राभिव्यक्ति की श्रीर श्राधिक ध्यान दिया है। ध्वनि-सम्प्रदाय यूरोप के कल्पनावादियों के श्राधिक निकट श्राता है क्योंकि ध्वनि में कल्पना का श्रीधिक प्रयोग होता है। इन सम्प्रदायों से प्रभावित होकर भिन्त-भिन्न श्राचायों ने काव्य को भिन्त-भिन्न परिभाषायें दी हैं।

मम्मटाचार्य —काःय प्रकाश के कर्ता मम्मटाचार्य ने उस रचना को जो दोषरिहत स्त्रोर गुए। वाली हो तथा जिसने कहीं-कहीं स्त्रलंकार न भी हो काव्य कहा है—

#### "तददोषौ शब्दाथौँ सगगावनलंकृती पुनः क्वापि।"

--- काव्य-प्रकाश (१।४)

इमिशी साहित्य-टर्पणकार विश्वनाथ ने बड़ी कड़ी स्रालोचना की है। पहली वात यह है कि 'स्रदोषों' एक स्रभावात्मक गुण है। बहुत-सी उच्च कोटि की किवतास्रों में भो कुछ न-कुछ दोष निकल स्राता है, फिर क्या वे काव्य नहीं कहलायेंगी। इसके स्रातिरिक्त जब काव्य कभी-कभी बिना स्रलंकारों के भी रह सकता है तो उसके उल्लेख करने को ही क्या स्रावश्यकता थो। परिभाषा में वही चीज स्रानी चाहिये जो नितान्त स्रावश्यक हो। गुण दोप तो पीछे की वस्तुएँ हैं, ये स्रङ्ग हैं स्रङ्गी नहीं। मम्मट ने गुण स्रौर दोषों की ब्याख्या रस के ही सम्बन्ध से की है स्रौर गुणों को रस के उत्कर्ष के स्रौर दोषों को स्रपक्ष के कारण कहा है। इस प्रकार रस को ही प्रधानता न देते हुए प्रधानता मिल जाती है।

विश्वनाथ—इसिलये विश्वनाथ ने रस को स्रात्मा मानते हुए रसयुक्त वाक्य को काव्य कहा है—

#### 'वाक्यं रसात्यकं काव्यम्।'

---साहित्य-दर्पग (१।३)

वाक्य में अभिन्यक्ति का पत्त आ गया और रस में अनुभूति का। इस परिभाषा के वेढद्ध केवल यही आपित उठाई जा सकती है कि रस शब्द ऐसा है कि जिसकी व्याख्या अपे जिस है कि किन्तु प्रायः मोटे तौर से सभी लोग जानते हैं कि रस क्या वस्तु है। गुर्णों के सम्बन्ध में भी तो यही आपित उठाई जा सकती है। गुर्णों की व्याख्या में भी तो प्रन्त में रस का आअय लेना पड़ता है।

पण्डितराज जगन्नाथ - रसगंगाधरकार परिडतगज जगन्नाथ की परिभाषा भी

इससे मिलती जुलती है। उन्होंने रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला शब्द काव्य मानकर इस परिमाषा को अधिक व्यापक बना दिया है—

"रमणीयार्थः प्रतिपादकः शब्दः काव्यम् ।"

इसमें रस श्रीर श्रलङ्कार टोनों के ही चमत्कार श्रा जाते हैं किन्तु रमणीयता में हृदय के श्रानन्द की श्रोर श्रधिक संकेत हैं—

पाइचात्य ग्राचार्य —पाश्चात्य ग्राचार्यों ने जो काव्य की परिभाषा टी है वह काव्य के चार तत्वों (भावतत्व, कल्पनातत्व, बुद्धितत्व ग्रोर शैलीतत्व) पर ही ग्राध्त है। किसी ने एक तत्व को प्रधानता टी है तो किमी ने दूसरे को ग्रीर किन्हीं-किन्हीं ने समन्वय-बुद्धि से काम लिया है। शैक्सिपयर ने कल्पना को प्रधानता टी है। वर्ड् सवर्थ ने भाव को प्रधानता देते हुए कहा है कि काव्य शान्ति के समय में स्मर्ण किये हुए प्रबल मनोवेगों का स्वच्छन्द प्रवाह है। कॉलिश्ज ने ग्राभव्यिक्त को प्रधानता देते हुए लिखा है कि किवता उत्तमीत्तम शब्दों का उत्तमोत्तम क्रम-विधान है। मैथ्यू ग्रानल्ड ने किवता के विषय की महत्ता देते हुए कहा है कि किवता जीवन की न्त्रालोचना है। डॉ० जॉनमन की परिभाषा समन्वयात्मक है उनका कथन है कि किवता सत्य ग्रीर प्रसन्नता के सिम्मश्रण की कला है जिसमें बुद्धि की सहायता के लिए कल्पना का प्रयोग किया जाता है।

श्राचार्य शुक्ल जी--- श्राचार्य रामचन्द्र शुक्ल सत्य को श्रवहेलना न करते हुए रागात्मक तत्व को मुख्यता दे हैं। उनका मत इस प्रकार का है---

''जिस प्रकार श्रातमा की मुकावस्था ज्ञान-दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की यह मुकावस्था रस-दशा कहलातो है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द-विधान करती श्राई है, उसे कविता कहते हैं।''
—चिन्तामणि (भाग १—पृष्ठ १४१)

कविता के लिए सभी तत्व आवश्यक हैं। उसके लिए अनुभूति और अभिव्यक्ति का प्रायः समान महत्त्व है, फिर भी अभिव्यक्ति का महत्त्व अनुभूति पर निर्भर रहता है। अनुभूति के बिना कविता निस्सार और अभिव्यक्ति के बिना

समन्वय ग्रोर सार वह त्राक्ष्णहोन हो जाती है। त्रानुभूति का त्राधार त्रान्तर त्रीर वाह्य जगत् है। कविता श्रेय को प्रेय रूप देती है। वह केवल स्वान्त:सुखाय ही नहीं होती वरन उसमें पाठक त्रीर त्रालोचक भी श्रपेद्वित रहते

इस विषय की विशेष जानकारी के लिए सिद्धान्त और अध्ययन (प्रथम भाग) का प्रथम अध्याय और काव्य की परिभाषा शीर्षक दूसरा अध्याय पिढ्ये।

हैं। इन बातों को ध्यान में रखते हुए कविता की परिभाषा नीचे शब्टों में इस प्रकार टी जा सकती है—-

काव्य संसार के प्रति कवि की भाव-प्रधान मानसिक प्रतिक्रियात्र्यों की श्रेय को प्रेय देने वाली ऋभिव्यक्ति है।

'काव्य के विभिन्न रूप—काव्य के विभिन्न रूपों को जानने के लिए काव्य के विभाजन को पाश्चात्य ऋषेर भारतीय परम्परा जान लेना आवश्यक है।

काव्य के अनेक प्रकार के भेद किये गये हैं । इस भेट श्रौर विभाजन के कई आधार हैं । यूरोप के समी त्वकों ने व्यक्ति श्रौर संसार की पृथक् करके काव्य के दो भेट किये हैं — एक विषयीगत (Subjective) जिसमें किव को

पाइचात्य परम्परा प्रधानता मिलती है श्रौर दूसरा विषयगत (Objective) जिसमें कवि के श्रितिरक्त शेष साष्ट्र को मख्यता दी जाती है।

पहले प्रकार के कान्य को (Lyric) कहते हैं। यूनानी बाजा 'लाइर' (Lyre) से सम्बन्ध रखने के कारण इसका शान्दिक अर्थ तो वैणिक होता है किन्तु इसे प्रायः प्रगीत या माव-प्रधान कान्य कहते हैं। इसमें गीततत्व की प्रधानता रहती है। दूसरे प्रकार के कान्य को अनुकृत या प्रकथनात्मक (Narrative) कहा गया है। महाकान्य और खरडकान्य इसके उपविभाग हैं किन्तु पाश्चात्य देशों में प्रायः महाकान्य (Epic) ही इस प्रकार के कान्य का प्रतिनिधित्व करता है। वहाँ खरडकान्य जैसा कोई विशेष उपविभाग नहीं है। ये विभाग कविता (पद्य) के ही हैं। गद्य का भी ऐसा विभाजन किया जा सकता है। गद्यकान्य भाव-प्रधान कान्य का स्थान लेगा और उपन्यास महाकान्य का तथा कहानी खरडकान्य का प्रतिनिधित्व करेगी। गद्य में निबन्ध, जीवनी आद अनेक ऐसे रूप हैं जिनको इस विभाजन में अन्छी तरह बाँध नहीं सकते हैं। गद्य कान्य के क्षेत्र से बाहर नहीं है। गद्य का उलटा पद्य है जिसको अंग्रेजी में (Verse) कहते हैं।

यद्यपि त्रापबीती श्रीर जगबीती के श्राधार पर विषयी-प्रधान श्रीर विषय प्रधान कविता के ऐसे दो विभाग करने को हम मनोवैज्ञानिक कह सकते हैं —[मनुष्यों में भी कुछ लोग श्रन्तमुं खी प्रवृत्ति (Introvert) के श्रीर कुछ लोग बाहर्म खी प्रवृत्ति (Extravert) के होते हैं |]—तथापि यह विभाजन सर्वथा निटांष नहीं । गेय तो श्रनुद्धत काव्य भी हो सकता है (जैसे रामायण्) किन्तु मुख्यता वैयक्तिक भावना की है । इस विभाजन की बीच की रेखा निर्धारित करना बड़ा किटन है । कोई श्रनुकृत काव्य ऐसा नहीं जिसमें वैयक्तिक भावनात्रों को प्रधानता न मिली हो । नायक के प्रति किव क हृदय का उल्लास जो काव्य की सफलता का प्रमुख कारण्य होता है उसे वैयक्तिक श्रीर भाव-प्रधान बना देता है । भाव की प्रधानता तो काव्य की जान है । गीतकाव्य भी प्रायः ऐसा नहीं जिसका वाह्य संसार से सम्बन्ध न हो श्रीर जिसमें प्रकथन का थोड़ा बहुत श्रश न

हो क्योंकि किव के निजी मावों को जाग्रत करने के लिए वाह्य संसार की घटनाएँ अपेच्तित रहती हैं। इस सम्बन्ध में हम यह कह सकते हैं कि यह विभाजन प्रगीत या प्रकथनात्मक तत्वों की प्रधानता पर निर्भर है। नाटक को प्रायः वीच का स्थान दिया जाता है। वह विषय-प्रधान तो होता है किन्तु उसमें महाकाव्य-का सा किव की श्रोर से प्रकथन नहीं होता। उसमें पात्र स्वय कथोपकथन तथा अभिनय किये हुए कार्यों द्वारा कथानक को अग्रसर करते हैं। पात्रों के स्वयं बोलने के कारण उनको अपने भावों के उद्धाटन करने का अधिक अवसर रहता है। इसमें किव प्रकट रूप से जनता के सामने नहीं आता है वरन् परमात्मा की भाँति वह अपनी सृष्टि में खिपा रहता है। उनके भक्त लोग उसके व्यक्त रूप में ही दर्शन कर लेते हैं।

भारतीय परम्परा मे नाटक को कुछ श्रिधिक प्रधानता मिली हैं। जो काव्य श्रिमिनीत होकर देखा जाय वह दृश्य काव्य है (इसमें नेत्र तथा श्रवण दोनों इन्द्रियों का काम रहता है) श्रीर जो कानों से सुना नाय उसे श्रव्य काव्य भारतीय परम्परा कहते हैं। यद्यपि श्रव्य काव्य पढ़े भी जाते थे (वाल्मीकीय रामायण के लिए कहा गया है कि वह पढ़ने श्रीर गाने दोनों में मध्र हैं—'पाठ्ये गेये च मधुरंप्रमाणैस्त्रिभरन्वितम्'—बा० रा० बालकाण्ड,

(४। म) तथापि छापे के अभाव में उनका प्रचार गायन द्वारा ही हुआ करता था। उन दिनों काव्य में वैयक्तिकता की अपेद्धा सामाजिकता अधिक थी। लोग एकान्त में बैटकर उसका उपयोग नहीं करते थे वरन् समाज में बैठहर उसका रसास्वादन करना अधिक श्रेयस्कर समझते थे।

दृश्य काव्य — अव्य काव्य तो ऋधिकांश में पठित समाज के ही लिए था किन्तु हुश्य काव्य मे जनसाधारण भी ऋानन्द ले सकते थे। इसीलिए उसे पाँचवाँ वेद कहा है जिसमें शुद्ध अर्थात् ऋल्य बुद्धि के लोग भी भाग ले सकें —

'न वेद व्यवहारोऽयं संश्राव्यः शूद्रजातिषु । तस्मात् सृजापरंवेदं पञ्चमं सर्ववर्शिकम् ॥'

—नाट्यशास्त्र (१।१२)

काव्य के ऋौर भी भेद हैं, वे प्रायः श्रव्य काव्य के श्रन्तर्गत ऋ।ते हैं । दृश्य काव्य को रूपक या नाटक भी कहते हैं श्रौर इनके भी कई उपभेद हैं ।

गद्य ग्रौर पद्य — त्राकार के त्राधार पर श्रव्य के गद्य, पद्य ग्रौर मिश्रित (जिसका चम्पू एक भेद हैं) तीन विभाग किये गये हैं। गद्य की त्र्रपेत्ता पद्य में संगीत त्र्रौर ग्राकार-सम्बन्धी भेद में त्र्रभेद की मात्रा त्र्राधिक रहती है। पद्य में त्राजकल नियम श्रौर नाप-तोल का उतना मान नहीं रहा जितना श्रवण-सुखदता का। छन्द लय के ढांचे मात्र हैं, वे सर्वसुलम हैं। निराला व पन्त जैसे कुशल किव छन्द के बिना भी लय की साधना

करते हैं । यह भेद नितान्त त्राकार का ही नहीं वरन् भाव का भी है । पद्य में गद्य की ऋषे ज्ञा भाव का प्राधान्य रहता है । गद्य का सम्बन्ध गद् धातु से है, वह बोलचाल को स्वाभाविक भाषा है । पद्य का सम्बन्ध पद से है, इसलिये उसमें नृत की-सी गति रहती है । वह भाव की गति ऋषेर शक्ति के साथ बहती है ।

बंध की दृष्टि से कान्य के दो भेर किये गये हैं। प्रबन्धकान्य में तारतम्य रहता है,
मुक्तक कान्य इससे मुक्त होता है। उसका प्रत्येक छुन्द स्वतःपूर्ण होता है। प्रबन्ध
के भी दो भेद किये गये हैं—महाकान्य और खगड़क न्य।
अवस्य कान्य के महाकान्य में आकार की विशालता के साथ भावों की उदातता

है। वाल्मीकीय रामायण, रघुवंश, कामायनी त्राटि इसके उटाहरण हैं। खरडकाव्य में एक ही घटना को मुख्यता दी जाकर उसमें जीवन के किसी एक पहलू की मांकी-सी मिल जाती है। कालिदास का 'मेघदूत', गुष्त जी के 'त्रानघ' और 'जयद्रथ बध', रामनरेश त्रिपाठी जी के 'स्वप्न' और 'मिलन' त्राटि इसी कोटि के हैं।

स्फुट कविताएँ मुक्तक में आती हैं । मुक्तकों में कुछ तो पाठ्य होते हैं श्रीर कुछ विशेष रूप से गेय । गेय को ही प्रगीत काव्य कहते हैं । विहारी के दोहे, निराला जी की 'तुम और मैं' शीप क कविता पाठ्य कही जायगी । सूर के पट, महादेवी, पंत, प्रसाद, निराला के गीत प्रगीत काव्य कहे जायगे ।

यद्यपि प्रवस्थ श्रीर मुक्तक का विभाग प्रधानतया पद्य का है तथापि गद्य में भी यह विभाग लागू हो सकते हैं । उपन्यास महाकाव्य का स्थानापन होकर श्रीर कहानी खराडकाव्य के रूप में गद्य के प्रवस्थकाव्य कहे जा सकते हैं । गद्यकाव्य तो मुक्तक है ही, पत्र भी मुक्तक की कोटि में श्रायेंगे । उनकी निवन्ध श्रीर जीवनी के बीच-की-सी स्थिति है । समस्त संग्रह की दृष्टि से एक-एक निवन्ध मुक्तक कहा जा सकता है किन्तु निवन्ध के भीतर एक वन्ध रहता है (यद्यपि उनमें निजीपन श्रीर स्वच्छन्दता भी रहती है) । वैयक्तिक तत्व की दृष्टि से गद्य के विभागों को हम इस प्रकार श्रेणीबद्ध कर सकते हैं— उपन्यास, कहानी (कान्य के इस रूप में उपन्यास की श्रेपेचा कान्यत्व श्रीर निजी दृष्टिकीण श्रिष्क रहता है), जीवनी (यह इतिहास श्रीर उपन्यास के बीच की चीज है, इसका नायक वास्तविक होने के कारण श्रिषक व्यक्तित्वपूर्ण होता है), निवन्ध (इसमें विषय की क्तुगतता (Objectivity) के साथ वर्ण की वैयक्तिकता रहते हैं), पत्र (इनमें दृष्टिकीण नितान्त निजी होता है, ये व्यक्ति के होते हैं श्रीर व्यक्ति के लिए ही लिखे जाते हैं, इनको पढ़े चाहे कोई), गद्यकाव्य (इसमें विषय की श्रपेचा भावना का श्राधिक्य रहता है)। गद्यकाव्य तो ये सभी रूप हैं किन्तु गद्यकाव्य के नाम की विधा विशेष रूप से गद्यकाव्य है।

नीचे के चक से उपर्युक्त विभाजन स्पष्ट हो जायगा-



# दृश्य काव्य-विवेचन

इन्द्रियों को प्रभावित करने के ब्राधार पर दाव्य के दो विभाग किये गये हैं—
हश्य ब्रौर श्रव्य । हश्य काव्य में केवल श्रवण-पथ से जाने वाले शब्दों द्वारा ही नहीं
वरन् नेत्र-पथ से मन तक पहुँचने वाले हश्यों द्वारा भी दर्शकों के

महत्त्व हृदय में रस का संचार किया जाता है। श्रव्य काव्य उन दिनों का शब्द है जब कि छापे के श्रभाव में जन समुदाय के समन्न काव्य-ग्रन्थ सुनाये जाते थे। वाल्मीकीय रामायण पहले-पहल सुनाई ही गई थी, वैसे उसके लिए पाठ्य शब्द का भी प्रयोग हुश्रा है किन्तु श्री रामचन्द्र जी के दरबार में लब श्रीर कुश

द्वारा वह गाई ही गई थे।

श्रव्य काव्य में शब्दों द्वारा कल्पना की सहायता से मानसिक चित्र उपस्थित किये जाते हैं। दृश्य काव्य में कल्पना पर इतना बल नहीं देना पड़ता उसमें इमको यही प्रतीत होता है कि हम वास्तविकता को देख रहे हैं। श्रमूर्त्त से मूर्च का प्रभाव होता है। नाटक कार की भाषा में जो कमी रहती है वह नटों या श्रिभिनेता श्रों की भाव-भङ्गी से पूरी हो जाती है।

इसलिए नाटक की प्रभावोत्पादक शक्ति बढ़ी-चढ़ी रहती है। यदि हम श्रखवार में पढ़ते हैं कि कहीं पर रेलगाड़ी लड़ गई श्रथवा नगर में किसी नेता का जुलूस निकला तो उसमें हमारे भावों की इतनी जागृति नहीं होती जितनी कि प्रत्यच्च देखने से होती है। थोड़े पढ़े श्रथवा कम समक वाले लोगों के लिए मूर्च श्रौर प्रत्यच्च जितना बुद्धिगम्य होता है उतना श्रमूच नहीं इसलिए नाटक जनता की वस्तु है। इसकी पञ्चम वेद भी कहा है क्योंकि इसमें शुद्रों तक का भी श्रिधकार माना गया है। इसका यह श्रर्थ नहीं कि यह निम्न कोटि के लोगों की चीज है। इससे केवल यह मतजब है कि इसमें लोकहित श्रौर लोकरञ्जन की च्यमता विपुल रूप से वर्तमान रहती है। नाटक में साधारण काव्य की अपेद्मा सामाजिकता श्रधिक है। इसका श्रास्वादन एकान्त में नहीं हो सकता।

शास्त्रों त्र्यौर कलात्रों की दृष्टि से भी नाटक का महत्त्व ऋधिक है। इसमें सभी

कलाश्रों का समावेश होता जाता है—स्थापत्य (इमारत बनाने की कला), चित्रकला, संगीत, नृत्य, काव्य, इतिहास, समाजशास्त्र, वेश-भूषा की सजावट, कपहों का रँगना श्राटि सभी शास्त्रों श्रोर कलाश्रों का श्राश्रय लिया जाता है। दर्शकों के सामूहिक सहयोग के कारण उसमें जातीय जीवन की एक छुटा दिखाई देने लगती है। इसके सम्बन्ध में नाट्य-कला के श्रादि श्राचार्य भरतमुनि ने ठीक ही कहा है—योग, कर्म, सारे शास्त्र, सारे शिल्प श्रीर विविध कार्यों में कोई ऐसा नहीं है जो नाटक में न पाया जाय। इसमें इन सब कलाश्रों का योग तो है ही किन्तु यह विशेषता है कि इसमें वास्तविकता का श्रमुकरण जीते-जागते साधनों द्वारा किया जाता है। इसमें घटनाश्रों का वर्णन नहीं रहता वन्न वे घटित होती दिखाई जाती हैं, उनका उद्घाटन काव्य की भावुकता श्रीर रंग-बिरंगे हश्य विधान में चलते फिरते पात्रों की कियाशील सजीवता के साथ होता है। तभी तो कहा गया है कि—'काव्येषु नाटक रम्यम्।'

नाटक को शास्त्रीय परिभाषा में रूपक कहते हैं। रूप का आरोप के कारण उसे रूपक नाम दिया जाता है—'तद्भपरोपात्तु रूपकं'। नट पर दुष्यन्त या राम का आरोप करने से रूपक बनता है। रूपक अलङ्कार भी रूपक इसलिए कहलाता है कि उममें उपमेय के ऊपर उपमान का आरोप होता है। चरणकमल में चरण के ऊपर कमल का आरोप किया जाता है।

हश्य काव्य में ऋभिनय की प्रधानता रहतो है। ऋभिनय को ही नाटक कहते हैं। नाट्य की परिभाषा इस प्रकार टी गई है—'ऋवस्थानुकृतिर्नाट्यम्' (दशरूपक १।७)। ऋवस्था के ऋनुकरण को नाट्य कहते हैं। यह ऋनुकरण ऋणिक, वाचिक, ऋणहार्य (वेशभूषा का) ऋौर सात्विक चार प्रकार का होता है (इनकी व्याख्या ऋणो की गई है)। यह ऋवस्था शागिरिक ऋौर मानसिक टोनों ही प्रकार की होती है। मानमिक ऋवस्था का सीधा तो ऋनुकरण नहीं होता है किन्तु अनुभावों ऋौर सात्विक भावों द्वारा मानसिक भावों का द्वोतन हो जाता है।

नाट्य, नृत स्रौर नृत्य से स्राने की वस्तु है। नृत्त में ताल-लय-स्राक्षित पद-

 'न स योगो न तत्कर्म नाट्येऽस्मिन् यन्न दृश्यते । सर्व शास्त्राणि शिल्पानि कर्माणि विवधानि च ॥'

---नाट्यशास्त्र (१।११४)

२. सिद्धान्त कौमुदी में नाट्य को "वाक्यार्थाभ नयो नाट्यम्" कहा गया है।

सञ्चालनादि कियाएँ रहती हैं—'नृत्तं ताललयाश्रयम्'— दशरूपक (११६) । नृत्य मैं भाव-प्रदर्शन भी रहता हैं—'भावाश्रमं नृत्यम्' (११६) । नृत में श्रनुकरण नहीं रहता नृत्य में रहता है । नृत्य श्रौर नाट्य में यह भेद किया गया है कि नृत्य केवल भावाश्रित है, नाट्य रासाश्रित हैं । नाट्य मैं चारों प्रकार के श्राभिनय होने के कारण उसके द्वारा सामाजिकों में रस का सञ्चार हो जाता है । इस श्राभिनय की प्रधानता के कारण दश्य काव्य श्रव्य से भिन्न हो जाता है । नाटक रूपक का एक प्रकार ही नहीं वरन् वह जाति-वाचक शब्द बन गया है । उसका व्युत्पत्ति का श्रर्थ भी वही है को रूपक का है । नट श्रर्थात श्राभिनेता से सम्बन्ध रखने के कारण नाटक नाटक कहलाता है ।

विकासवाद द्वारा मान्य सिद्धान्तों में एक यह भी है कि जाति के इतिहास की

 नृत्य, नृत्त ग्रौर नाट्य के सम्बन्ध में श्रनेक मत हैं, यहाँ हम उन्हें संक्षेप में प्रस्तुत करते हैं—

| ग्रन्थ                | नृत            | नृत्य        | नाट्य                      |
|-----------------------|----------------|--------------|----------------------------|
| <b>प्रतापरु</b> द्रीय | भावाश्रयं नृतं | ताललयाश्रयम् | रसाश्रयम्                  |
| द्शरूपक               | ताललया श्रयम्  | भावाश्रयम्   | रसाश्रयम्                  |
| भाव प्रकाशन           | रसाथयम्        | " "          | नृत व नाट्य को एक माना है। |
| सिद्धांत कौमुटी       | ताललयाश्रयम्   | "            | रसाश्रयम्                  |

इस प्रकार "नाट्य" के सम्बन्ध में मतभेद नहीं है किन्तु नृत व नृत्य के विषय में मतभेद है। प्रतापरुद्रीय में नृत को भाव का आश्रय माना गया है, जबिक दशरूपक इसे केवल ताल व लय का आश्रय मानता है। सिद्धान्तकौमुद्रो में नृत को 'गात्रविद्धेपमात्र' कहा है। जबिक भावप्रकाशन इसे रसाश्रय कहता है परन्तु दशरूपक हो अधिक विश्वसनीय है। अतः नृत सामान्यतः कोरा नृत्य (Mere dance) है जबिक नृत्य में कुष्ण चेष्टाएँ (Gestures) भी सम्मिलत रहती हैं परन्तु नाट्य में वाक्य, संवाद आदि भी रहते हैं अतः नाट्य में नृत व नृत्य का स्वतः समावेश हो जाता है। (मनकद के आधार पर) न्यिति के जीवन में पुनरावृति होती है। यदि हम जानना चाहें कि किसी संस्था का प्रारम्भ कैसे हुआ तो हमको बच्चों के जीवन में उसके बोज ख्रीर नाटक को मूलभूत ख्रंकुरों को देखना चाहिए। बच्चों के जीवन मैं मानव-सम्यता मानसिक प्रवृत्तियाँ का इतिहास सजीव ख्रज्ञरों में ख्रंकित रहता है। मनुष्य की स्वामाविक ख्रनुकरणशीलता का पता हमको बालकों के खेल में

मिलता है।

बच्चा त्रपनी कल्पना के बल लकड़ी के डंडे को घोड़े का आकार देकर उसकी सरपट चाल चलाता है। कहीं वह स्वयं ही इंजन बनकर मक्-मक् करता हुआ अपने पीछे समवयस्क बच्चों की रेल को भगाता फिरता है। मूँ को के ग्लामात्र चिह्न न होते हुए भी बालक के अनुकरण में स्याही की मूँ छ बना लेता है। बालिकाएँ घरुग्रा-पतुत्रा बनाकर उसमें गुड़ियों-गुड़ों का विवाह कराकर अपने भावी गाईस्थ्य जीवन का पेशगी आनन्द अनुभव कर लेती हैं। यही नाटक की मूल प्रवृत्ति है।

श्रव प्रश्न हो सकता है कि यह श्रनुसरण की प्रवृत्ति किसलिए, इसका श्राधार क्या है ? मनुष्य में श्रनुकरण की प्रवृत्ति इसलिए मालूम पड़ती है कि वह श्रपनी श्रात्मा का विस्तार देखना चाहता है । श्रात्मा सटा विस्तारोन्मुखी रहती है । श्रात्मा के विस्तार से मनुष्य को सुख श्रीर संकोच से दुःख होता है । बालक बड़ों का श्रनुकरण इसीलिए करता है कि उसकी श्रवस्था की संकुचित सीमाएँ श्रखरती हैं । वह बड़ों के साथ ताटात्म्य प्राप्त करना चाहता है । वह मूँ कें लगाकर पिताजी होने का गौरव प्राप्त कर लेता है । किसी मनुष्य का जीवन पूर्ण नहीं है, वह दूसरों के जीवन से पूर्णता प्राप्त करना चाहता है । नाटक में इस प्रकार की पूर्णता श्रामनेता श्रीर दशक टोनों को ही मिलती है । मजदूर राजाश्रों के जीवन से परिचित हो जाता है श्रीर राजा मजदूरों के जीवन से जानकारी प्राप्त कर लेता है । साधारण-से-साधारण नट मञ्च पर राजकीय ठाट-बाट श्रीर श्रादर-सत्कार का श्रनुभव कर सकता है । श्राभिनेता श्रपने इष्टदेव का श्राभिनय कर उनसे तादात्म्य प्राप्त कर लेता है । मानव-सम्यता का तारतम्य पूरा हो जाता है । इसमें मानव-जाति की रहा का भी भाव लगा रहता है । हम नाटक के भिन्न-भिन्न श्रेणी श्रीर श्रवस्था के लोगों का श्रनुकरण कर एक प्रकार से वही श्रानन्द पा लेते हैं जो इतिहास के श्रध्ययन में श्राता है श्रथवा श्रपनी तस्वीर देखने में प्राप्त होता है ।

दूसरों के अनुकरण में हमारी एक प्रकार की आत्माभिव्यक्ति भी हो जाती है। मनुष्य को सभी अवस्थाएँ सभी समय प्राप्त नहीं होती हैं। पात्रों को अनुकरण में और दर्शकों को नाटक देखने में अपने भावों को प्रकाशित करने का अवसर मिल जाता है। इस प्रकार नाटक के मूल में चार मनोवृत्तियाँ काम करती हैं—

<sup>(</sup>१) श्रनुकरण

- (२) पारस्परिक परिचय द्वारा आतमा का विस्तार
- (३) जाति की रचा
- (४) ब्रात्माभिव्यक्ति

इनमें अनुकरण की वृत्ति मुख्य है। अरस्तू ने कला को अनुकरण कहा है। कला का यह लद्यण नाटक के सम्बन्ध में पूर्णरूपेण चरितार्थ होता है। दशरूपक में नाट्य को भावों की अनुकृति कहा है — 'भावानुकृतिनिद्यम्'।

## नाटक के तत्व

नाटक एक प्रकार का काव्य है किन्तु उसकी कुछ विशेषताएँ भी हैं। उन्हीं विशेषतात्रों के अनुकल उसके तत्व होंगे। नाटक की विशेषताएँ इस प्रकार हैं—-

- (१) उसमें कथानक होता है किन्तु उस कथानक में पात्रों के व्यक्तित्व की विशेषता रहती है।
- (२) यह कथानक कवि द्वारा कहा नहीं जाता वरन् श्रमिनेतास्रों के कथोपकथन, भावभङ्गी स्रोर किया-कलापों द्वारा रङ्गमञ्च पर घटित होता हुस्रा दिखाया जाता है।
- (३) यह कार्य किसी उद्देश्य से किया जाता है; चाहे वह सामाजिकों में रस संचार करना हो, चाहे सामाजिक समस्यात्रों को उपस्थित करना हो त्रौर चाहे दोनों।

इस प्रकार नाटक के लिए वस्तु (कथावस्तु या प्लॉट), पात्र, उनका चरित्र-चित्रण, श्रमिनय श्रीर उद्देश्य श्रावश्यक हैं। वस्तु, नायक (पात्र) श्रोर रसों के श्राधार पर नाटकों या रूपकों के भेट वतलाये हें। इसमें श्रमिनय इस कारण नहीं दिया गया कि यह तो सब में सिम्मिलित रूप से वर्तमान रहता है। नाट्य-शास्त्र में श्रमिनय चार प्रकार का माना गया है—श्राङ्गिक या कायिक, वाचिक, श्राहार्य (वेश-भूषा) श्रीर सात्विक। कथोपकथन वाचिक श्रमिनय में श्रा जाता है। रङ्गमञ्च का प्रश्न भी श्रमिनय से सम्बन्धित है। इसी प्रकार हिन्दू नाट्य-शास्त्र के श्रमुकूल चार तत्व रहते हैं—वस्तु, नेता या पात्र, रस श्रीर श्रमिनय। वृत्ति को भी पाँचवाँ तत्व कह सकते हैं। वृत्तियाँ एक प्रकार से किया-प्रधान शैं लियाँ होती हैं श्रीर श्रमिनय के ही श्रन्तर्गत श्रा जाती हैं। यूरोप की समीचा-पद्धति के श्रमुकूल जो तत्व गिनाये जाते हैं उनका इन तत्वों के साथ समन्वय हो सकता है। वे सब श्रङ्ग इन श्रङ्गों में समाविष्ट हो जाते हैं। यूरोपीय समीच्चकों के श्रमुसार जो उद्देश्य-तत्व है वह भारतीय नाटकों में रस-सञ्चार का रूप ले लेता है।

१ 'वस्तु नेता रसस्तेषां भेदकः'

## नाटक ग्रौर उपन्यास

यद्यपि नाटक ऋौर उपन्यास दोनों ही ब्यक्ति के चरित्र का उद्घाटन करते हैं तथापि इनके दृष्टिकोण में भेद हैं। उपन्यास कथानक है जो प्रायः भूत का विषय होता है। नाटक में घटनाथ, चाहे वह भूत की ही क्यों न हों, वर्तमान में भाँखों के सामने घटती हुई दिखाई जाती हैं। उपन्यासकार के पास केवल शब्द ही होते हैं। नाटक में शब्दों की पूर्ति ऋौर पुष्टि ऋभिनय से भी होती है।

उपन्यास में भी कथावस्त ऋौर पात्र होते हैं किन्त नाटक की रूप-रचना में जो भेद होता है उसी के कारण इन तत्वों में भी भेद हो जाता है। उपम्यात कमरे में ले जाकर ब्राराम के साथ सप्ताह-दो-सप्ताह में समाप्त किया जा सकता है। नाटक के लिए नाट्यशाला में बैठना पड़ता है परन्तु ऐसा तीय-न्दार घएटे से ऋधिक नहीं हो सकता। इसके पात्रों के बारे में नाटककार कळ नहीं कहता है। उनके चरित्र का उनके किया-कलाप श्रीर उनके वार्तालाप से उद्वाटन होता है। उस वार्तोलाप में वे नाहे स्वयं श्रेपनं बारे में किसी पात्र से कहें या वे स्वगत कथन में अपने आन्तरिक भावों का परिचय दें या कोई दुमरा पात्र उनके चरित्र पर प्रकाश डाले । स्वयं पात्रों के कार्य भी उनके घरित्र के ऋनुमापक हो सकते हैं, जहाँ उपन्यासकार चरित्र-चित्रण के विश्लेषात्मक (ऋर्थात चरित्र का स्वयं विश्लेपण कर) श्रीर श्रीमनयात्मक व नाटकीय (श्रर्थात् पात्रों के कणोपकथन श्रीर किया-क्लाप द्वारा) दोनों ही दंगों को काम में ला सकता है वहाँ नाटककार परोक्त या नाटकीय ढंग को ही काम में लाता है। वह साचात या विश्लेषात्मक का सहारा नहीं ले सकता है। नाटककार के कथोपकथन में भी कुछ श्रस्तर श्रा जाता है। उसमें कथोपकथन की भावमंगी द्वारा पूर्ति होती रहती है। यदि इस कारण उसके भावण कुछ अपूर्ण या संदिप्त हों तो भी अन्तर नहीं पड़ता। उपन्यासकार की भाँति नाटककार कुल बातों की व्याख्या करने नहीं आता। इसलिए कथोपकथन कहीं लम्बे भी हो सकते हैं। नाटक के तत्वों का नाटक की त्रावश्यकतात्रों के त्रानुकुल त्राध्ययन करण होगा। नाटक के दृष्टिकोण को ऋपने सामने रखते हुए इन तत्वों का विवेचन उचित होगा।

## वस्तु

्रे नाटक के कथानक को वस्तु कहते हैं । इसको ख्रंग्रेजी में प्लॉट (Plot) कहते हैं । यह दो प्रकार की होती है—एक ख्राधिकारिक ख्रर्थात् मुख्य, दूसरी पासंगिक ख्रर्थात् प्रसंगवश ख्राई हुई या गौण । ख्राधिकारिक उसे कहते हैं जिसमें प्रधान पात्रों से सम्बन्ध रखने वाली कथा का मुख्य विषय हो । फल के स्वामी को ख्रिधिकारी कहते हैं— 'ख्रिधिकारः फलस्वाम्यिधकारी च तत्त्रभुः', उशस्पक (१।१२) । ख्राधिकारिक कथा का

सूत्र प्रारम्भ से फल-प्राप्ति तक रहता है। प्रासंगिक वस्तु का सम्बन्ध सीधा नायक ऋौर नायिका से न रहकर ऋन्य पात्रों से रहता है। वह कथा-भाग मूल कथा की गित को बढ़ाने के लिए होता है।

प्रासंगिक कथावस्तु में फल-सिद्धि नायक के स्रितिरिक्त किसी स्रौर को होती हैं। यह फल-सिद्धि नायक की स्रभीष्ट फल-सिद्धि में भिन्न होती हैं किन्तु उससे नायक का हितसाधन स्रवश्य होता है। रामायण में राम की कथा तो स्राधिकारिक कथा है, सुप्रीव की कथा प्रासंगिक है। सुप्रीव की बालि से रत्ता हुई किन्तु उसके कारण राम की कथा को गित मिली। हनुमान जी सीता जी की खोज को भेजे गये स्रौर बानरों की सेना तैयार हुई। प्रासंगिक कथावस्तु टो प्रकार की होती है—एक पताका स्रौर दूमरी प्रकरी! जब प्रासंगिक कथा कर्मा स्राधिकारिक कथा के साथ स्रग्नत तक चलता रहे तो वह 'पताका' कहलाती है—जैसे सुप्रीव की कथा। जब यह कथा-प्रकंग बीच में ही रुक जाय तो उसे 'प्रकरी' कहते हैं—जैसे शक्त-तला नाटक के छठे स्रंक में कंचुकी स्रौर टासियों का वार्तालाप।

कथावस्तु के त्राधार के सम्बन्ध से उसके तीन भेद किये गये हैं कि—(१) जिसका त्राधार इतिहाम, पुराण् या परम्परागत जनश्रुति होती है, उसकी प्रख्यात कहते हैं, (२) जिसको किव या नाटककार श्रपनी कल्पना से गड़ता है, उसकी उत्पाद्य कहते हैं क्योंकि वह उत्पन्न की हुई होती है। श्राजकल के सामाजिक नाटक प्रायः इसी प्रकार के होते हैं, (३) जिसमें इतिहास श्रीर कल्पना दोनों का मिश्रण् हो, उसे मिश्र कहते हैं। इनमें कल्पना के लिए किव को काफी गुँ जाइश रहती है, लेकिन वह एक निर्दिष्ट सीमा के बाहर नहीं जा सकता। इतिहास की मूल बातों में हेर-फेर करना इस स्वतन्त्रता का दुरुपयोग होगा। मूल बात को सरस या जोरदार बनःने के लिये प्रासंगिक बातों में थोड़ा-बहुत फेर-फार श्रवश्य किया जा सकता है। नाटककार तुलसीदास को श्रीरङ्गजेब का समकालीन नहीं बना सकता है श्रीर न वह उनको रामोपासक के स्थान में कृष्णी-पासक कह सकता है, ऐसा कहने से पाटकों के हृदय को श्राधात पह<del>ँ वेका</del>ण

जहाँ नाटककार देखे कि उसके भाव की सत्यता में अन्तर पहता है, वहाँ भाव को ठीक करने के लिए अथवा अपने नायक को दोष से मुक्त करने के अर्थ वह थोड़ी कल्पना से काम ले सकता है। महाभारत में दुष्यन्त और शकुन्तला का जो कथा है, उसमें दुष्यन्त ने लोकापवाद के भय से शकुन्तला को स्वीकार नहीं किया है। यह बात

१ प्रख्यातोत्पाद्यमिश्रत्वभेदात्त्रेधापि तत्त्रिधा ।
 प्रख्यातिमितिहासादेख्पाद्यं कविकल्पितम् ।।
 मिश्रं च संकरात्ताभ्यां दिव्यमर्त्यादिभेदतः

नायक को हमारी निगाह में नीचे गिरा देगी। नायकों को धीर श्रीर उटार वृत्ति वाला होना चाहिए। वैसे भी लोकापवाद-भय से श्रपनी प्रियतमा को स्वीकार न करना प्रेम के श्रादर्श के विरुद्ध है। कविकुलगुरु क.लिदास ने इसी वैषम्य को देखकर श्रँगूटी श्रीर दुर्शसाशाप की कल्पना की। इसके कारण दुष्यन्त दोष से मुक्त हो जाता है।

भिन्न-भिन्न दृष्टिकोणों से कथावस्तु के भाग या ऋंग बतलाये गये हैं। नाटकों में फल की प्राप्ति की इच्छा से किये हुए कार्य के व्यापार की दृष्टि से पाँच श्रवस्थाएँ श्रवस्थाएँ मानी गई हैं। ये प्रारम्भ से लगाकर फलागम तक की एक प्रकार की श्रेणियाँ हैं। ये श्रवस्थाएँ इस प्रकार हैं |

## 'ग्रवस्थाः पञ्चकार्यस्य प्रारब्धस्य फलार्थभिः ग्रारम्भयत्नप्राप्त्याज्ञानियताप्ति फलागमाः ॥'

—दशरूपक (१।१२)

(१) ब्रारम्भ न्यह कथानक का प्रारम्भ है। इसमें किसी फल के लिए उत्सुकता होती हें — जैसे शकुन्तला नाटक में शकुन्तला को देखने की इच्छा। (२) यत्न — जो इच्छा होती है उसकी पूर्ति का यत्न किया जाता है। दुध्यन्त का माद्रव्य से उसके बारे में सलाह करना यह सब प्रयत्न हे। (३) प्राप्त्याशा — प्राप्त की सम्भावना। इसमें विघ्नों का निवारण होकर फलप्राप्ति की ब्राशा दिखाई जाती है। शकुन्तला की प्राप्ति में दुर्वासा ऋषि का शाप विघ्न बन जाता है। चौथे ब्रङ्क के विष्कम्भक में उनके कोप के किञ्चित् शमन हो जाने से प्राप्त्याशा शुरू हो जाती है, लेकिन वह ब्राशामात्र रहती है। उसमें शाप से मुक्त होने के रास्ते का दिग्दर्शन-मात्र कराया गया है। (४) नियताप्ति — इस चौथी श्रेणी में प्राप्ति की सम्भावना मात्र न रहकर निश्चितता ब्रा जाती है। ब्रँगुठी के मिल जाने से मिलन की ब्राशा निश्चित-सी हो जातो है। (२) फनागम — फल की प्राप्ति। हमारे यहाँ के नाटक सुखान्त हो होते थे। इसलिए उनने फल की प्राप्ति हो ही जाती थी। सातवें ब्रङ्क में शकुन्तला ब्रौर दुष्यन्त का मिलन की जाता है।

यूरोगीय समीत्ता-शास्त्र में भी इसी प्रकार की पाँच अवस्थाएँ मानी गई हैं। वे इस प्रकार हैं—

(१) ब्याख्या (Exposition)। (२) प्रारम्भिक संवर्षमय घटना (Initial Incident)—संवर्ष त्रान्तरिक त्रौर वाह्य दोनों प्रकार का हो सकता है। (३) कार्य का चरम सीमा की स्रोर बढ़ना (Rising Action)—द्वन्द्व, संवर्ष या समस्या स्पष्टता को पहुँच जाती है। (४) चरम सीमा (Crisis)—जहाँ

१ श्रीत्युक्यमात्रमारम्मः, फललाभाय मूयसं।

पर संबर्ष अन्तिम सीमा को पहुँच जाता है, वहीं काइसिस आ जाता है। संवर्ष हमेशा नहीं चल सकता है। काइसिस पर उसका फल इधर या उधर होने लगता है। (५) संवर्ष में दो दन होते हैं उनमें एक पत्त का हास होने लगता है और दूसरे पत्त की विजय की सम्भावना हो जाती है। इसको कार्य की ओर मुकाव (Falling-action) या उत्यूमाँ (Denoument) कहते हैं (६) अन्तिम अवस्था में जब कार्य हो जाता है, इसको केटेस्ट्रोफी (Catastrophe) कहते हैं, यही फल होता है। यह अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी। साधारण भाषा में (Catastrophe) बुरे फल को कहते हैं। मूल अर्थ में इसका अर्थ अन्तिम फल है। नाटक के उतार-चढ़ाव का इस प्रकार सांकेतिक निरूपण किया जा सकता है।



श्रपने यहाँ के नाटक में संघर्ष होता श्रवश्य था किन्तु उसकी श्रोर श्रिष्ठिक ध्यान नहीं दिया जाता। योरोपीय नाटक-रचना में संघर्ष की मुख्यता रहती है। वहाँ संघर्ष, चाहे वह श्रान्तरिक हो चाहे वाह्य, नाटक की जान माना जाता है। हमारे यहाँ वह फल-सिद्धि में एक बाधा के रूप में स्वीकार किया जाता है। संस्कृत-नाटकों की कथावस्तु में संघर्ष श्रनुमेय रहता है, स्पष्ट नहीं होता। हमारे यहाँ फल भी निश्चित-सा ही रहता था, वह था नेता की श्रमीष्ट सिद्धि। नाट्यशाम्त्र में मानी हुई श्रवस्थाश्रों की इनसे पूरी समानता तो नहीं हो सकती है किन्तु वे इनसे मिलती-जुनती हैं। श्रारम्भ नाम की श्रवस्था पहली श्रवस्था से मिलेगी, प्रयत्न दूमरी से, प्राप्त्याशा में तीसरी श्रीर चौथी की कुछ क्तलक श्रा जायगी, नियताप्ति पाँचवीं से मिलेगी श्रीर फलागम छठी से। हमारे यहाँ की श्रवस्थाश्रों का इस प्रकार सांकितक निरूपण किया जा सकता है—



(१) एक से प्रारम्भ होता है। (२) दूसरी में प्रयत्न शुरू होता है। वह कार्य को आगे बढ़ाता है। फिर कोई बाधा आ जाती है, गिरी हुई लकीर बाधा की द्योतक है। (३) प्राप्त्याशा में बाधा मिटने की ऋाशा हो जाती है। (४) नियताप्ति में इसका निश्चय हो जाता है। (५) फलागम में फल की प्राप्ति हो जाती है।

इसका अभिप्राय कथावस्तु के उन चमत्कारपूर्ण अंगों से है जो कथावस्तु को कार्य की अगेर ले जाते हैं। अर्थप्रकृतियों को दशरूक के टीकाकार धनिक ने 'प्रयोजनिसिद्धिहेतवः' कहा है। ये भी पाँच हे—(१) बीज.

श्चर्थप्रकृतियाँ (२) बिन्दु, (३) पताका, (४) प्रकरो श्चौर (५) कार्य। इनमें बोज तो प्रारम्भ नाम की श्चर्यस्था से मिलता है। जिस

प्रकार बीज में फल छिपा रहता है, उसी प्रकार बीज में नाटक के फल की सम्भावना रहती है। विन्दु में तेल की बूँट का रूपक है। यह पानी के ऊपर फैलकर विस्तार का द्योत के बन जाता है। पताका ऋौर प्रकरी में छोटी ऋवान्तर कथाएँ होती हैं, जो मूल कथा को ऋगो बढ़ाने में सहायक होती हैं ऋौर कार्य ऋन्तिम फल को कहते हैं। कार्य ऋौर फलागम तो मिल जाते हैं किन्तु प्राप्त्याशा ऋौर नियताप्ति, पताका ऋौर प्रकरी से मेल नहीं खाती। प्रकरी द्वारा प्राप्ति की ऋगशा हो जाने के ऋगधार पर ('शकुन्तला' में दुर्वासा के प्रसन्न होने पर) शायद प्रकरी ऋौर प्राप्त्याशा का तादात्म्य किया गया है।

सिंध कहते हैं मेल या जोड़ को। इसमें श्रवस्थाश्रों श्रीर श्रर्थप्रकृतियों का मेल करायां जाता है। ये सिंधयाँ एक-एक श्रवस्था को समाप्ति तक चलती है, श्रर्थ-प्रकृतियों से योग कराती हैं। ये संख्या में श्रीर उनके श्रवकुल पाँच हैं—

संधियाँ (१) मुख, (२) प्रतिमुख, (३) गर्भ, (४) विमशे या स्त्रवम्शं तथा (५) निर्वह्या स्त्रथवा उपस्हार । प्रारम्भ नाम

की श्रवस्था के साथ योग होने से जहाँ श्रनेक रसों श्रीर श्रथों के द्योतक बीज की उत्पत्ति होतो है, वहाँ मुख-सिंध होतो है। प्रतिमुख में बीज कुछ लह्य श्रीर कुछ श्रलह्य रूप से विकसित होता हुश्रा दिखाई देता है। उपाय के दव जाने श्रीर उसकी खोज के कारण विस्तार श्रीर भी श्रिधिक दिखाई पड़ता है, यह गम-सिंध इसलिए कहलाती है कि इसके भीतर फल छिपा रहता है। इसमें प्राप्त्याशा श्रीर पताका का योग रहता है। श्रवमर्श में नियताप्ति श्रीर प्रकरी का योग रहता है श्रीर नई बाधा उपस्थित होती है। गर्भ श्रीर श्रवमश्र सिंधयों मे पताका श्रीर प्रकरी की प्राप्त्याशा श्रीर नियताप्ति से योग श्रावश्यक नहीं है। निवहण-सिंध में काय, फलागम का योग होकर नाटक पूर्णता को प्राप्त होता है।

त्रर्थप्रकृतियों त्रौर श्रवस्थाश्रों में यही ग्रन्तर है कि श्रर्थप्रकृतियाँ कार्य की सिद्धि के हेतुश्रीं श्रर्थात् उपायों व साधनों से सम्बन्ध रखती है ('ग्रर्थप्रकृतयःकार्यसिद्धिहेतवः' —सा० द०)। श्रवस्थाएँ उस सिद्धि की श्रोर श्रग्रसर होने की श्रेणियाँ हैं। सन्धियाँ

ऋर्थप्रकृतियों श्रीर श्रवस्थाओं के मेल से बने हुए कथानक के चमत्कारिक श्रंशां को कहते हैं। दशरूपक ने सन्धि का लक्षण इस प्रकार दिया है—

> 'स्रर्थप्रकृतयः पंच पंचावस्थासमन्विताः । यथासंख्येन जायन्ते मुखाद्याः पंच संधयः ॥'

> > --- दशरूपक (१।२२-२३)

श्रर्थात् जहाँ पाँच श्रर्थप्रकृतियाँ यथाकम रूप से समन्वित हो वहाँ क्रमशः मुखादि पाँच सन्धियाँ उत्पन्न होती हैं। साहित्यदर्पणकार ने भी प्रायः यही परिभाषा दी है, उसमें 'इतिवृत्तस्य भागाः' श्रीर जोड़ दिया है श्रर्थात् वे कथानक के भाग हैं। तीनों में दृष्टिकी या का भेः है—श्रर्थप्रकृतियाँ कार्यसिद्धि के साधनों से, श्रवस्थाएँ कार्यसिद्धि की श्रेषियों से श्रीर सिध्धियाँ वथानक के भाग से सम्बन्ध रखती हैं। सिध्धि के पाँच उद्देश्य दशारूपक कार ने बताए हैं (१) इष्टार्थ की रचना (२) छिपा लेने थोग्य श्रंश का गोपन (३) प्रकाश करने योग्य श्रंश का प्रकाश (४) राग-प्रयोग (५) श्राश्चर्य उत्पन्न करना।

इष्टस्यार्थ्यस्य रचना, गोप्य गृष्तिः प्रकाशनम् । रागः प्रयोगस्य ऽऽश्चर्यः वत्तान्तस्यानुपक्षयः ॥

--(दशरूपक)

इस प्रकार सन्धि का सम्बन्य वृत्तान्त से स्रर्थात् कथानक से सम्बन्धित है । ये कार्यावस्थात्रों स्रौर स्रर्थपकृतियों को जोड़ने का कार्य करती हैं । सन्धियों का सांकेतिक निरूपण नीचे दिया जाता है-

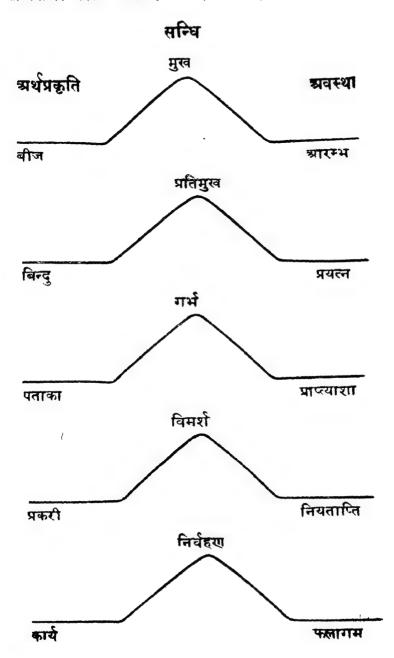

रत्नावली में मुख-सन्धि नाटक के श्रारम्भ से लेकर दूसरे श्रङ्क के उस स्थान तक जहाँ सागरिका (रत्नावली) राजा का चित्र बनाती है, चलती है। प्रतिमुख-सन्धि सागरिका के चित्र तैयार करने से श्रारम्भ होकर दूसरे श्रङ्क के उस श्रंश तक चलती है जहाँ महारानी वासवदत्ता महाराज उदयन को सागरिका का बनाया हुश्रा चित्र देखते हुए पकड़ लेती है श्रीर श्रपना रोष प्रकट करती है। गर्भ-सन्धि रत्नावली में तीसरे श्रङ्क में श्राती है जहाँ सागरिका वासवदत्ता का बेच धारण कर श्रात्महत्या का उद्योग करती देखी जाती है। राजा श्रीर विदूषक उसे इस कार्य से विरत कर देते हैं। राजा को यह जानकर प्रसन्नता होती है कि वह रानी नहीं है, सागरिका है। उससे हृदय खोलकर बात करते हैं, फिर रानी श्रा जाती है श्रीर कोध प्रकट करती है। इस प्रकार राजा का रानी श्रीर सागरिका से बार-बार मिलन श्रीर विच्छेद होता है। श्रवमर्श या विमश-सन्धि रत्नावली के चौथे श्रङ्क में उस स्थान तक चलती है जब कि श्रिन्न के कारण गड़बड़ मचती है। निर्वहण-सन्धि श्रवमर्श-सन्धि के श्रान्त से चौथे श्रङ्क तक चलती है।

कथावस्तु में दो प्रकार की सामग्री रहती है। एक वह जो प्रधान रूप से मंच पर घटित होती हुई दिखाई जाती है, इसको दृश्य-अब्य कहते हैं। दूसरी वह जिसको घटती हुई न दिखलाकर उसकी पात्रों द्वारा सूचना दिला दी

प्रयोंपक्षेपक जाती है जिससे कि कथानक की पूर्ति हो सके, इसको सूच्य कहते हैं। कुछ दृश्य तो मंच पर वर्जित रहते हैं—जैसे मृत्यु,

राष्ट्रविष्लव, स्नान, भोजन ऋादि। इन चीजा का मंच पर दिखलाना रस में बाधा डालता है, इसलिए ऐसे हर्शों को विरोधक कहते हैं। कुछ हर्श्य ऐसे होते हैं जो ऋभिनय के योग्य नहीं होते ऋथवा गौए होते हैं किन्तु कथा का स्त्र मिलाये रखने के लिए इनकी उपेता नहीं की जा सकती। जो सामग्री प्रधान रूप से मंच पर दिखाई जाता है, वह ऋड़ों और हर्शों में बँट जाती है। ऋड़ समाप्त होने पर सब पात्र बाहर निकल जाते हैं।

सूच्य वस्तु की सूचना देने के जा साधन हैं, उनकी अर्थापक्तेपक कहते हैं। ये पाँच होते हैं—

(क) विष्कम्भक—यह वह दश्य है जिसमें पहले हो जाने वाली या बाद में होने वाली घटना की सूचना दी जाती है। यह केवल दो पात्रो का हो कथोपकथन होता है। ये पात्र प्रधान पात्रों में से नहीं होते। यह ऋड्क के पहले ऋर्थात् नाटक के प्रारम्भ में ऋथवा दो ऋड़ों के बीच में ऋग सकता है। यह दो प्रकार का होता है, एक शुद्ध ऋगेर दूसरा संकर। जिसमें पात्र उत्तम श्रेणी के होते हैं ऋगेर संस्कृत बोलते हैं वह शुद्ध कहलाता है और जिसमें पात्र मध्यम ऋगेर निम्न श्रेणी के होते है ऋगेर संस्कृत के साथ प्राकृत भी बोलते हैं वह संकर कहलाता है। ऋब ये भेद कुछ निरर्थक से हो गये हैं

क्योंकि श्राजकल ऊच-नीच का कोई अन्तर नहीं रहा है और न प्राकृत और संस्कृत बोलने वाले पात्र ही रहे हैं। इन सब का ऐतिहासिक महत्त्व अवश्य है।

(ख) चूलिका—ि जिस कथा-भाग की पर्ट के पीछे से (जिसको संस्कृत नाटककार 'नेपथ्य में' ऐसा संकेत कर लिखा करते थे) सूचना टी जाती है उसे चूलिका कहते हैं— जैसे महावीरचरित में चौथे श्रङ्क में विष्कम्भक के श्रादि में श्राये हुए नीचे के श्रवतरण से यह सूचित हो जाता है कि रामचन्द्र जी द्वारा परशुराम पर विजय प्राप्त कर ली गई है श्रीर श्रागे यही प्रसग चलेगा—

('पर्दे के पीछे)

मुनो जी मुनो देवताक्रो ! मंगल मनाक्रो, मनाक्रो ।
जय क्रशाश्व के शिष्यवर विश्वामित्र मुनीस ।
जय जय दिनपतिबस के क्षत्रि श्रवध के ईस ॥
श्रभय करत जो जगत को करि भृगुपतिमद मन्द ।
सरन देत त्रैलोक्य कहुँ जयति भानुकुलचन्द ॥'

—लाला सीताराम 'भूप' द्वारा अनुवादित

(ग) श्रङ्कास्य—श्रङ्क के अन्त में जहाँ बाहर जाने वाले पात्रों द्वारा श्रगले श्रङ्क की कथा की सूचना दिलाई जाती है उसे श्रङ्कास्य कहते हैं। इसके द्वारा खेले हुए श्रङ्क की कथा के साथ खेले जाने वाले श्रङ्क की संगति मिला दी जाती है।

महावीरचरित के दूसरे ऋड़ के अन्त में सुमन्त्र कहते हैं-

'(सुमन्त्र ग्राता है)

सुमन्त्र—विशष्ठ ग्रौर विश्वामित्र जी ग्राप लोगों को परशुराम जी समेत बुला रहे हैं।

भ्रौर सब—दोनों महात्मा कहाँ हैं ? सुमन्त्र—महाराज दशरथ के डेरे में।

राम-बड़ों की ग्राज्ञा से मुभे जाना पड़ता है।

सब —चलो, वहीं चलें। (सब बाहर जाते हैं)'

न्नमले म्रङ्क त्रार्थात् तीसरे म्रङ्क का दृश्य दृशास्य के डेरे से प्रारम्भ होता है न्नौर पूर्व म्रङ्क की सूचना के म्रनुसार ही विशिष्ट न्नौर विश्वामित्र परशुराम से वार्तालाप करते हैं।

(घ) म्राङ्कावतार—जहाँ पर विना पात्रों के बदले हुए पहले म्राङ्क की ही कथा म्यागे चलाई जाती हैं वहाँ म्राङ्कावतार होता है। पात्र वे ही रहते हैं। पहले म्राङ्क के पात्र बाहर जाकर फिर लौट म्याते हैं।

'मालविकाग्निमित्र' के प्रथम अङ्क में राजा, योगिनी श्रादि जो पात्र बातचीत

करते हैं वे ही दूसरे श्रङ्क में दिखाये जाते है ।

(ङ) प्रवेशक—प्रवेशक द्वारा घटनाओं की सूचना दी जाती है। विष्कभ्मक श्रीर प्रवेशक में यह भेट है कि प्रवेशक दो ख्रङ्कों के बीच में ही ख्राता है। इसके पात्र सब निम्न श्रेणी के होते हैं श्रीर प्राकृत बोलते हैं।

'शकुःतला' में मिपाही ख्रौर मछली बेचने वाले की बातचीत प्रवेशक का अच्छा उटाहरण है।

चृिलका, विष्कभ्मक स्रादि से वह काम निकलता है जो उपन्यास या महाकान्य में लेखक या किव द्वारा दिए हुए घटनास्रों के विवरण से होता है। इनमें रसोत्पादन की स्रापेद्धा विवरण (Narration) का नाटकीय दंग से प्रयाग होता है।

नाटक की कथावस्तु कथोपकथन अथवा संवाद के रूप में ही रहती है। यह सामाजिकों अथवा दर्शकों के लिए तो आव्य रहती ही है किन्तु कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनके सुनने से कुछ पात्र वर्जित कर दिये जाते हैं, इसी आधार पर कथोपकथन के तीन विभाग किये गए हैं—

(१) श्राच्य या सर्वश्राच्य — जो सबके सुनने के लिए हो, इसी को प्रकट या प्रकाशन भी कहते हैं।

कथोरकथन (२) अश्राब्य — जो दूसरों के सुनने के लिए न हो। यह एक के प्रकार प्रकार का मुन्यरित रूप से विचार करना है, इसी को स्वगत या आत्मगत कहते हैं। यद्यपि आजकल इसको स्वामाविकता के

विरुद्ध समक्षार इसके हटाने का उद्योग किया जाता है तथापि कहीं-कहीं इसका प्रयोग स्वामाविकता बढ़ाने वाला होता है। भावावेष में लोग स्वगत बोलने लग जाते है किन्तु यह बड़ा न होना चाहिए। आजकल स्वगत की अस्माभाविकता मिटाने के लिए एक विश्वासपात्र को मंच पर ले आते हैं जिसके आगे पात्र अपना हृदय खोलकर रख देता है। इसमें आत्मविश्लेषण अच्छा हो जाता है। उपन्यासकार जो कुछ विश्लेषणात्मक चित्रण द्वारा उपस्थित करता है वह इससे हो जाता है।

(३) नियत श्राब्य—जो कुछ पात्रों के सुनने के लिए हो श्रीर कुछ के लिए न हो। यह टो तरह का है—एक श्रपवारित श्रीर दूसरा जनान्तिक। श्रपवारित में जिस पात्र से बात को लिपाना हो उसकी श्रोर से मुँह फेरकर बात कही जाती है। जनान्तिक में श्रुप्ता श्रीर कन-श्रप्तलों को लोड़कर तीन श्रुप्तलियों की पताका-सी बनाकर उसकी श्रोट में एक या टो पात्रों को लोड़कर श्रान्य पात्रों से बात की जाती है।

त्र्याकाशमापित भी कथोपकथन का एक प्रकार माना गया है। इसमें कोई पात्र श्राकाश की त्र्योर मुँह उठाकर किसी किल्पत व्यक्ति से बात करता हुन्ना दिखाया जाता है। वह 'क्या कहा' त्र्यादि ऐसे वाक्य कहता जाता है जिससे मालुम पड़े कि वास्तव झैं किसी दूसरे से बात कर रहा है। यह त्राकाशवाणी नहीं है। प्राचीन रूपकों में भाण नाम का एकांकी त्राकाशभाषित के ही रूप में होता है। साधारण नाटकों में भी जैसे सस्य हरिश्चन्द्र में भी त्राकाशभाषित का प्रयोग हुत्रा है। भारतेन्द्र बाबू हरिश्चन्द्र का 'विषस्य विषमीषधम्' नाम का भाण इसका त्रान्छ। उग्रहरण है।

#### पात्र

नाटक द्यौर उपन्यास में पात्रों की मुख्यता रहती है। नाटक के सभी तत्व पात्रों के ही ब्राश्रित रहते हैं।

नायक या नेता प्रधान पात्र को वहते हैं। नेता शब्द 'नी' धातु से बना है जिसका ऋर्थ ले चलना होता है। जो कथा को फल की ऋरे ले जाता है वही नेता होता

है। इसी को फल-प्राप्ति होती है। कहीं-कही नाटकों या उपन्यासों में यह पता लगाना कटिन हो जाता है कि इसका

के गुरा नायक कीन हैं। नायक जानने का यही साधन है कि हम देखें कि कथा का फल किसके साथ लगा हुआ है। ओता, हष्टा या

पाठक किसके उत्थान या पतन में अधिक से अधिक रुचि रखते हैं। फल हमेशा मूर्त नहीं होता। अतिज्ञा का पूर्ण होना एक प्रकार का फल ही होता है।

हमारे यहाँ के नाटकों में व्ययक को सब उच्च श्रीर उदार गुणा से सम्पन्न माना गया है। उसके लिए विनयशील, सुन्दर, त्यागी, कार्य करने में कुशल, थ्रिय बोलने वाला, लोकप्रिय, शुद्ध, भाषण पद्ध, उच्चवंशन, स्थिरचित्त, युवा, बुद्धियुक्त, साहमी, स्मृति बाला, प्रज्ञावान, कलाकार, स्मामिमानी, शूर, तेजस्वी श्रीर शास्त्रज्ञ होना श्रावश्यक बतलाया है। १०००

उसमें ऋभिजात लोगों या भद्र पुरुषों के सब गुरा ह्या जाते हैं। ऋगजकल समय पलट गया है। किसी मनुष्य के भद्र पुरुष होने के कारण उसका किसी उच्च कुल में जन्म होना ऋगवश्यक नहीं है। कीचड़ से कमल, कोयले से हीरा ऋगेर दीप-शिखा से काजल उत्पन्न होता है।

इसी कारण हमारे यहाँ के नाटको पर यह ब्राच्चेप किया जाता है कि उनमें चरित्र

१. 'नेता विनीतो मधुरस्त्यागी दक्षः प्रियंवदः । रक्तलोकः शुचिर्वाग्मी रूढ्वंशः स्थिरो युवा ।। बुद्धचुत्साहस्मृतिप्रज्ञाकलामानसमन्वितः । शूरो हृद्दश्च तेजस्वी, शास्त्रचक्षुश्च धार्मिकः ।।'

नायक

के परिश्तन के लिए गुंजाइश नहीं । जो चिरत्र स्तर्थ विकसित है, उसका क्या विकास हो सकता है १ पूर्ण चन्द्र की श्रीर क्या दृष्टि होगी १ यह श्राच्रिप किसी श्रंश तक ठीक है किन्तु श्रीर दूसरा पहलू भी है । वह यह है कि हमारे यहाँ के नाटककार रस को श्रिषक महत्ता देते थें । उन रसों में भी श्रंगार, करुण श्रीर वीर का हो बोलबोला रहा है । इन रसों के लिए धीर श्रीर उटार वृत्ति वाले नायकों को ही श्रावश्यकता रहती है । फिर वे श्रापने दर्शकों को शुरू से ही एक उटारचिरत के सम्पर्क में लाना चाहते थे । नाटक के कार्य में नायक नये गुणों को प्राप्त नहीं करता है । वरन् उसके गुणों का कमशः उट्घाटन होता रहता है । हमारे यहाँ के नाटककार नायक में बुराई दिखाकर जनता के नैतिक विचारों को श्राघात नहीं पहुँचाना चाहते थे । नाटक में लोकप्रतिष्टित नायक को रखने से उसके प्रति जनता सहज में श्राक्षिरत हो जाती है । वह एक प्रकार से सब का सहज श्रालम्बन होता है । इस कारण साधारणीकरण में कोई कठिनाई नहीं होती ।

नायक चार प्रकार के होते हैं-

(१) धीरोटात

नायकों के २) धीरललित

प्रकार (३) धीरप्रशान्त

(४) धोरोद्धत

वे सभी घोर होते हैं क्योंकि यह ऊपर बतलाया जा चुका है कि नायक का सर्व प्रकार की श्रेष्ठताश्रों से सम्पन्न होना वाञ्छनीय हैं । श्रेष्टता के लिए घीरता श्रावश्यक हैं। जो घीर नहीं है, यह न तो बीर हो हो सकता है श्रोर न उसे प्रेमी ही कहना टीक होगा । यद्यपि सभी नायक घीर होते हैं तथापि श्री रामचन्द्र घीरता के श्रादर्श माने गये हैं।

भारोदात्त नायक—इसका लद्ध्या दशरूपक में इस प्रकार दिया गया है— 'महासत्त्वोऽतिगम्भीरः क्षमावानविकत्थनः स्थिरो निगढ़ाहंकारो भीरोदात्तो दढव्रतः॥'

---दशरूपक (२।४, <u>५</u>)

१ 'प्रसन्नतां या न गताभिषेकतस्तथा न मग्लौ वनवासदुःखतः । मुखाम्बुजश्रीरघुनन्दनस्य मे सदाऽस्तु सा मञ्जूलमङ्गलप्रदा ॥'

<sup>---</sup>रामचरितमानस (ग्रयोध्याकाण्ड का मंगलाचरगा)

श्रर्थात् श्रीरामचन्द्रजी के मुखरूपी कमल की शोभा जो राज्याभिषेक से न प्रसन्नता को प्राप्त हुई श्रौर न वनवास के दुःख से मिलन हुई, सदा मेरे लिए मंगल देने वाली हो।

त्रर्थात् शोक-कोधार्यः से श्रविचिलित जिसका श्रन्तःकरण् है (महासत्त्वः == शोककोधायनिभभूतान्तः सत्वः) श्रत्यन्त गम्भीर, ज्ञमावान, श्रात्मश्लाघा न करने वाला, श्रहंकार-शून्य श्रौर दृढ्वत श्रर्थात् श्रपनी श्रङ्गीकृत बात का निर्वाह करने वाला धीरोदात्त नायक कहलाता है।

्यह बड़ा उटारचिरत्र होता है । इसमें शिक्त के साथ चमा तथा टढ़ता श्रीर श्रात्मगौरव के साथ विनय तथा निरिममानता रहती है । इसके सबसे श्रच्छे उदाहरण मर्यादापुरुषोक्तम श्री रामचन्द्रजी श्रीर धर्मधुरीण युधिष्टिर हैं। श्री रामचन्द्रजी में शील की प्रधानता है । वे श्रपनी उस बड़ाई को नहीं सुनना चाहते जिसमें दूसरे का श्रपमान हो । √उत्तररामचिरत में चित्रपट को दिखाते हुए जब लच्मण जी परशुराम की श्रोर इशारा करते हैं तब वे तुरन्त ही उस दृश्य से श्रागे बढ़ने को कह देते हैं। 'नागानन्द? नाटक के नेता जीमूतबाहन भी धीरोटात्त नायकों में ही माने गये हैं । वे वास्तव में धीरप्रशान्त कहलाने योग्य थे लेकिन राजा होने के कारण इस गौरव को प्राप्त न कर सके । जीमूतवाहन ने नाग को बचाने के श्रर्थ श्रपना शरीर गरुड़ के खाने के लिए प्रसन्नतापूर्वक दे दिया है । उसके सम्बन्ध में गरुड़ जी कहते हैं—

'खिंच के पीवत रक्त न घीरज नेकहु या मन माँहि टरो है। नोचत माँस ग्रहार के काज नहीं मुख को रँगहू बिगरो है।। गात में पीर ग्रसह्य है रोम पै एक नहीं ग्रॅंग माँहि खरो है। देखत है उपकारी विचारि के मोहि सों नैनन नेह भरो है।।

त्र्यन्तिम पंक्ति में जीवृतवाहन की सज्जनता पूरे उभार में श्रा जाती है। उसकी नीचे की उक्ति भी देखिए—

> 'शिरामुखैः स्यन्दत एवं रक्तमद्यापि देहे मम मांसमस्ति। तृष्तिं न पश्यामि तवैव तावित्क भक्षगात् वः गिरतो गुरुत्मन्॥'

—धीरोदात्त के लक्षण पर दी हुई दशरूपक की टीका से उद्धृत। ग्रिथीत् मेरी शिराश्रों से रुधिर चू रहा है श्रीर श्रभी मेरे शरीर में मॉस है, हे महान्! जब तक तुम्हारी पूर्ण तृष्ति नहीं होती है तब तक तुम खाने से क्यों विराम लेते हो।

धीरलित नायक—यह बड़े कोमल स्वभाव का होता है । यह मुखान्वेषी, कलाविद् श्रौर निश्चित होता है—'निश्चिन्तो धीरलितः कलासक्तः मुखो मृदुः' (दशरूपक, २।३) जैसे 'शकुन्तलाः' के दुष्यन्त या 'रत्नावलीं' के वस्सराज । श्रङ्कार-प्रधान नाटकों में ऐसे ही नाटक रहते हैं । दुष्यन्त में हम ये सब गुगा पाते हैं । वह कलाविद् भी हैं । उसने शकुन्तला का बद्दा सुन्दर चित्र खींचा था । ऐसे नायक श्रपना राज-काज योग्य मंत्रियों पर खोड़ रखते थे । उनकी प्रजा भी दुःखो नहीं रहती थी । वस्सराज महाराज उत्थन के लिए कहा गया है—'सम्यक्पालनलालिताः प्रशमिताशेषोपसर्गाः प्रजाः'—फिर भी यह स्रादर्श नहीं कहे जा सकते।

धीरप्रशान्त नायक—यह च्ित्रय नहीं होता क्योंकि च्ित्रयों में एन्तोष नहीं पाया जाता । 'सामान्यगुरायुक्तस्तु धीरशान्तो द्विजादिकः' (दशरूपक, २।४) ऐसा नायक अधिकतर ब्राह्मण या वैश्य होता है जिसमें अन्य गुणों के साथ शान्त स्वभाव होने की मुख्यता भी होती है—जैसे 'मालती-माधव' में माधव ब्रौर 'मुच्छकटिक' में चारुदत । हस नायक में ललित के भी गुण होते हैं।

धीरोद्धत्त नायक—यह मायावी, ऋात्मप्रशंसापरायण तथा स्वभाव से प्रचएड, धोखेबाज श्रीर चपल होता है। यह ऋहंकार श्रीर दर्प से भरा रहता है—

'दर्पमात्सर्यभूयिष्ठो मायाछ्यपरायराः । घीरोद्धतस्त्वहंकारी चलश्चण्डो विकत्थनः ॥'

—दशरूपक (२।५,६)

भीमसेन, मेवनाट, रावण, परश्रराम आदि इसके उदाहरण हैं।

जहाँ घीरोदात्त में स्थात्मश्लाघा का स्थमान रहता है वहाँ घीरोद्धत्त में उसका प्राधान्य दिखाई पड़ता है। 'महाबीरचारत' में परश्राम को उक्ति देखिए—

'जीति त्रिलोक जो गर्वित होय महेस समेत पहार उठावा। सो दसकंधर की ग्रभिमान जो खेल सों ग्रावत सौंह नसावा।। ऐसहुँ हैंहय के बलवान नरेस को कोपि जो मारि गिराया। काटि के डार से बाहु हजार जो पेड़ के ठूँठ समान बनावा।। धूमिक भूमि पं बार इकीस जो, क्षत्रियवंस समूल संहारा। राह बनाइ जो हंसन के हित बानन फौरिक कौंच पहारा।। भृंगि हेरम्ब सहाय समेत जो तारक के रिपुहूँ को पछारा। सो सुनिक गुरुचाप को भंजन ग्रावत है करि कोप ग्रपारा।।'

---लाला सीताराम 'भूप' कृत ग्रनुवाद से

शृंगार रस के सम्बन्ध में नायकों के चार भेट श्रौर होते हैं । ऊपर के नायकों में वे श्रवान्तर भेद मानना ठीक नहीं प्रतात होता है (यद्यपि ऐसा सभी ने माना है) क्योंकि धीरोदात्त या धीरप्रशान्त, शठ या धृष्ट नहीं हो सकता, ये स्वतन्त्र भेट हैं । पत्नियों के सम्बन्ध के श्राधार पर दित्त्त्ए, शठादि नायकों का विभाजन किया गया है । ये विमाग इस प्रकार हैं—

(१) अनुकूल, (२) दित्य, (३) धृष्ट श्रौर (४) शठ। अनुकूल—

'जो पर बनिता तें विमुख, सानुकूल सुखदानि।'

अनुकूल नायक एकपत्नीवत धारण क'ने वाले को कहते हैं---जैसे श्री रामचन्द्र जी जिनके सम्बन्ध में 'तोपनिधि जी' कहते हैं---

'नैनन ते सीय रूप सिवाय चितौय न भूलेहुँ चित्र की बा में।' राम जिन्होंने राजसूय यज्ञ में भी सीठा की स्वर्णमयी मूर्ति से काम चलाया था—

> 'मैंथिली समेत तौ म्रानेक दान मैं दियो। राजसूय म्रादि दै म्रानेक यज्ञ में कियो।। सीय-त्याग पाप ते हिये सु हौं महा डरों। म्रौर एक म्राञ्चमेध जानकी बिना करों।

> > $\times$   $\times$   $\times$

'कारिये यत भूषरा रूपरयी। मिथिलेश सुता इक स्वर्णमयी। ऋषिराज सबै ऋषि बोलि लिये। सुचि सों सब यज्ञ विधान किये।'

---रामचन्द्रिका (३५।२,४)

शेष नायकों का बहु विवाह की प्रथा से सम्बन्ध है। दिश्या—

## 'जुबहु तियन को सुखद सम, सो दक्षिए। गुनखानि।'

—जगद्विनोद चन्द संख्या २८६ (पद्माकर पचामृत, पृष्ठ १४२)

दित्या नायक एक से श्रिधिक पत्नियाँ रखता हुआ। भी प्रधान मिहिपि का आदर करता है। यथासम्भव सबको प्रसन्न रखना उसका एक विशेष ग्रेग है किन्तु वह इस बात का ध्यान रखता है कि उसका अन्य स्त्री-प्रेम प्रधान मिहिषी पर प्रकट न हो जाय। श्रीकृष्ण जी के पद्माकार का निम्नोल्लिखित दोहा इस प्रकार के नायक की मनोवृत्ति को बड़ी सुन्दर रीति से व्यक्त करता है—

'निज-निज मन के चुनि सबै, फूल लेहु इक बार । यह कहि कान्ह कदंब की हरिष हलाई डार ॥'

---जगद्विनोद छंद संख्या २६० (पद्माकर पंचामृत, प० १४३)

'शकुन्तला' के दुध्यन्त, 'रत्नावली' के उदयन तथा 'मालविकाग्निमित्र' के ऋग्नि मित्र इसी प्रकार के नायक हैं। महागज दुष्यन्त को शकुन्तला का चित्र छिपाते हुए देख कर ऋप्सरा सानुमित कहती है—

'सानुमित—इन्होंने दूसरे को हृक्य दे डाला है सही, पर ये ग्रयनी पहली रानी के प्रेम को भी ठेस नहीं देना चाहते । पर सच्ची बात तो यह है कि राजा के मन में रानी के लिए कुछ भी प्रेम बचा नहीं रह सकता है।'

--- शकुन्तला (छठा ग्रंक)

शठ--

## 'सहित काज मधुरे-मधुर, बैननि कहै बनाय। उर ग्रन्तर घट कपटमय, सो सठ नायक ग्राय॥'

-- जगद्विनोद छंद संख्या २६४ (पद्माकर पंचामृत, पृ० ४१३)

शठ नायक का अन्य स्त्रियों के प्रति प्रेम प्रकट-सा रहता है किन्तु वह निर्लेज्ज नहीं होता---

'कछु ग्रौर करं कछु ग्रौर कहै कछु ग्रौर घरेन पिछ।नि परं। कछु ग्रौर हो देखें दिखावें कछू क्यों हियान में साँच-सी मानी परं।। 'चिरजीवी' चखाचखी में पिर के कछु रोष-सी जोति बनानी परं। कपटीन की कौन कहै करतूत ग्रभुत ग्रली नहि जानि परं।'

—लेखक के नवरस (पृष्ठ २२८) से उद्धत

धृष्ट--

## 'धरै लाज उर में न कछ, करै दोष निरसंक। टरै न टारें कैसहें, कह्यो धृष्ट सकलंक॥'

धृष्ट नायक खुले-खुले दुराचरण करता है श्रीर निर्लंड होता है। वह श्रपनी प्रधान महिषी का जी दुखाने में नहीं चूकता श्रीर उसकी ताइना की भी परवाह नहीं करता। उसकी पत्नी खिएडता नाथिका की कोटि में श्रायगी—

'बरज्यो न मानत हौ बार-बार बरज्यौ में,

कौन काम मेरे इत भौन मैं न स्नाइए। लाज को नलेस जग-हाँसी को नडर मन,

हँसत-हँसत स्त्रानने बात न बनाइए।। कवि 'मतिराम' नित उठि कलिकानि करो.

नित भूँठी सौँहें करो, नित बिसराइए। ताके पग लागो निसि जागि जाके उर लागे,

मेरे पग लागि उर म्रागि न लगाइए ॥'
—मितराम-ग्रन्थावली (पृष्ठ ५४)

× × ×

"उति गैलिन में धिधिकारहू जात, तऊ उत ही छवि छैयत हैं। तुम्हें देखिके भ्राँखिन ते भ्रपने हम, जीवित ही मरि जैयत हैं।। 'चिरजीवी' कहा लों कहें तुम ते, हम जाते सदा दुख पैयत हैं। तुम भूँठ कहे नींह लाजत हो, हम ही उलटे हो लजैयत हैं।।"

---लेखक के नवरस (पृष्ठ २२७) से उद्धृत

नायक का प्रतिद्वन्द्वी प्रतिनायक कहलाता है। यह सदा धीरोद्धत होता है। प्रासिक्क कथावस्तु का नायक जो नेता को सहायक होता है पीठमर्द कहलाता है जैसे—'मालती-माधव' का मकरन्द।

विदूषक—संस्कृत नाटकों में जो हास्य का तत्व रहता था वह प्रायः इसी पात्र में केन्द्रस्थ कर दिया जाता था। श्रंग्रेजी नाटकों का 'क्लाउन' इसी की नकल बताई जाती है। विदूषक ब्राह्मण होता था श्रोर यह श्रधिकतर पेट्र हुश्रा करता था—जैसे प्रसाद जी के 'स्कन्दगुप्त' नाटक में मुद्गल नाम का विदूषक श्राता है। मालूम पहता है उस समय में ब्राह्मण श्राजकल की भाँति भोजन-भट्ट होते थे। वह राजा का विश्वासपात्र श्रोर सलाहकार भी होता था। शायद इसीलिए वह ब्राह्मण रहता था क्योंकि उस समय मंत्रित्व (सलाह देना) ब्राह्मणों का स्वाभाविक कार्य था। वह उनके प्रेम-कार्य में मंत्री होता था। उसकी श्रान्तःपुर में भी गति होती थी। राजा उसको 'वयस्य' या 'मित्र' कहकर सम्बोधित करते थे।

नाटकों में ऋौर भी बहुत तरह के पात्र थे जिनका वर्णन विस्तार-भय से नहीं दिया जाता। हमारे येंहाँ नायिकाऋों के विभाजन का विस्तार-क्रम टोष की हट तक पहुँच गया था। यह विभाजन यद्यपि ऋधिकतर श्टंगार से ही सम्बन्ध रखता था तथापि इसके द्वारा स्त्रियों की मनोवृत्ति का ऋच्छा ऋध्ययन मिलता है।

े नायक को भाँति नायिकास्त्रों के भी सामान्य गुण शास्त्रों में बतलाये गये हैं जिनके देखने से प्रतीत होता है कि साहित्य में नायिकास्त्रों का बढ़ा उच्च स्त्राटर्श था। उनमें यौवन के साथ कुल का गर्व तथा गुण, शीज तथा प्रेम की स्त्रान्तरिक श्रेष्टताएँ भी होती थीं। कुल का गर्व प्राय: स्त्रियों को दुश्चिरत्र होने से बचाये रखता है, इसलिए उसका भी होना स्त्रावश्यक है। नायिका के स्त्राट गुण या स्त्रङ्ग माने गये हैं, इन गुणों से युक्त स्त्राङ्ग वती नायिका कहलाती थी। ∤वे गुण इस प्रकार हैं—

'जा कामिन में देखिये, पूरन ग्राठों ग्रंग। ताहि बखाने नायिका, त्रिभुवन मोहन रंग।। पहले जोबन रूप गुन, सील प्रेम पहिचानि। कुख वैभव भूषण बहुरि, ग्राठौ ग्रंग बखानि॥'

-देव लेखक (के नवरस, पृष्ठ १५६ से उद्धृत)

इस प्रकार संस्कृत नाटकों में पात्र पायः एक बँधे हुए कैंडे के होते थे, तब भी उनमें व्यक्तित्व रहता था। 'उत्तररामचिरित' के राम, 'चएड कौशिक' के हरिश्चन्द्र स्त्रादि नायक स्त्रादर्श होते हुए भी श्रपना व्यक्तित्व रखते हैं। इतना स्त्रवश्य मानना पड़ेगा कि नायकों के स्त्रादर्श होने के कारण उनमें विकास के लिए कम स्थान रहता है। फिर भी उनके विचारों में थोड़ा-बहुत परिवर्तन दिखाई देता है को उनको नितान्त स्रचल होने से

बचाये रखता है।

भाव का संघर्ष पहले नाटकों में भी रहता था। रस-वि: 'च में इसको संघर्ष नहीं कहा गया है किन्तु भाव-संधि की संज्ञा दो गई है। पात्र त्रपनी स्वाभाविक मनुष्य-सुलभ कम जोगी की स्त्रोर भुकते हैं किन्तु एक साथ सम्हल जाते हैं। 'उत्तररामचरित' में शम्बूक के वध के समय राम में कुछ दया का भाव ऋाया मालूम पड़ता है किन्तु वे तुरन्त ही उस पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। 'सत्य हरिश्चन्द्र' में भी मानवी कमजोरी की एक चीण रेखा दिखाई पड़ती है किन्तु वह व्यापक कर्त्तव्य के प्रकाश राविलीन-सी हो जाती है।

नाटक में चरित्र-चित्रण विश्लेपात्मक या प्रत्यच् रूप से नहीं होता है। यह तो उपन्यासकार का ही विशेषाधिकार है। वह स्वयं श्रपने पात्रों का पाटकों से परिचय कराये

तथा उनकी प्रकृति ऋौर उनके हृदय के गुढ़ रहस्यों पर प्रकाश

चरित्र-चित्रण डाले। | नाटक में तो चरित्र-चित्रण के परोत्त या श्रिमिनयात्मक ढंग से काम लिया जाता है। या तो नाटक के पात्र एक दूसरे के

चिरत्र पर प्रकाश डालते हैं या पात्र स्त्रयं अपने चिरत्र का उद्धाटन करते हैं। एक पात्र दूसरे के चिरत्र के मूल्यांकन में पत्त्पात या ईर्ध्यात्रश गलती कर सकता है किन्तु यह प्रायः ईमानटारी का होता है। पात्र जो अपने बारे में स्वगत रूप से अथवा अपने र्धानष्ट मित्र से अपने हृदय का भार हलका करने के लिए कहता है वह एक प्रकार की आहरमस्वीकृति ही होती है। उसकी सत्यता में सन्देह करने की गुँ जाइश नहीं (यदि भावावेश में कुछ अत्युक्तियाँ हो जायँ तो दूसरी यात है)। स्वगत कथन अस्वामानिक अवश्य होता है किन्तु चरित्र के उद्वादन में सहायक होने के कारण निर्थक भी नहीं कहा जा सकता।

प्रभाद के 'स्कन्दगुप्त' से तीनों प्रकार के स्रामिनयात्मक चरित्र-जदाहरण चित्रण के उाहरण यहाँ दिये जा सकते हैं---

(क) स्वयं पात्र द्वारा ऋपने चरित्र का उद्घाटन--

स्कन्दगुप्त स्वगत कथन में ऋपने विषय में कहता है-

स्कन्दगुष्त — इस साम्राज्य का बोभ किसके लिये ? हृदय में अ्रग्नित, राज्य में अ्रश्नान्ति, परिवार में अ्रशान्ति ! केवल मेरे श्रास्तित्व से ? ···केवल गुष्त-सम्राट के वंशधर होने की दयनीय दशा ने मुभ्ने इस रहस्यपूर्ण क्रिया-कलाप में संलग्न रखा है।'

--- तृतीय ग्रंक (पृष्ठ ६३)

स्कन्दगुष्त चक्रपालित से बात करता हुत्रा इन्हीं भावनात्रों को प्रकाश में लाता है, देखिए--- 'स्कन्दगुष्त—चक्र ! ऐसा जीवन तो विडम्बना है। जिसके लिए दिन-रात लड़ना पड़। श्राकाश ने जब शीतल शुभ्र शरद-शिश का बिलास हो, तब भी दाँत पर दाँत रखे, मुट्टियों को बाँधे हुए, लाल ग्रांक्षों से एक दूसरे को घूरा करे ! चक्र ! मेरी समभ्र में मानव-जीवन का यही उद्देश्य नहीं है। कोई ग्रीर भी निगृढ़ रहस्य है, चाहे उसे मैं स्वयं न जान सका हूँ।'

--- द्वितीय ग्रङ्क (पृष्ठ ५०)

(ख) दूसरे पात्रों द्व. ा चरित्र पर प्रकाश-

बन्धुवर्मों भी स्कन्दगुप्त के सम्बन्ध में कुछ ऐसा ही सोचता है, देखिए---

'बन्धुवर्मा—उदार-वीर-हृदय, देवोपम-सौन्दर्य, इस ग्रार्थ्यावर्त का एकमात्र ग्राशा-स्थल इस युवराज का विशाल भ-तक कैसी वक लिपियों से ग्रङ्कित है ! ग्रन्तःकरण में तीव्र ग्रभिमान के साथ विराग है । ग्राँखों में एक जीवन-पणं ज्योति है ।'

--- दितीय ग्रङ्क (पष्ठ ५०)

(ग) कार्य-कलाप द्वाग चित्र-चित्रग्-

स्कन्दगुष्त का कार्य-कलाप भी इस बात की पुष्टि करता है कि वह अपने लिए नहीं लड़ना है। वह कहता है—

'स्कन्दगुष्त—'' विजया ! मै कुछ नहीं हूँ, उसका ग्रस्त्र हूँ --परमात्मा का श्रमोघ श्रस्त्र हूँ । मुभ्ने उसके संकेत पर केवल श्रत्याचारियों के प्रति प्रेरित होना है । किसी ते मे ी शत्रुता नहीं क्योंकि मेरी निज की कोई इच्छा नहीं ।'

---पंचम ग्रंक (पृष्ठ १५४)

इन्ही ब्राटशों की पृर्ति रकन्दगुष्त ब्रापने त्याग द्वारा करता है, देखिए— 'स्कन्दगुष्त—भटार्क! मैने तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी की । लो, ब्राज इस रणभूनि में पुरुगुष्त को युवराज बनाता हूँ । देखना, मेरे बाद जन्मभूमि की दुर्दशा नहों (रक्त का टीका पुरुगुष्त को लगाता है) ।'

-- पंचम ग्रंक (पृष्ठ १६४)

यही स्कन्टगुरत के चरित्र की ब्रान्विति है। यहाँ कथनी ब्रारे करनी एक हो जाती है।

मनुष्य का कार्य-कलाप उसके चरित्र का सबसे सब्चा परिचायक होता है। इसलिए कथोपकथन ख्रौर कःव्य-व्यापार की ख्रान्विति, चरित्र की हढ़ता के साथ नःटककार के कौशल का परिचय देती है।

सफल कथोपकथन वही होता है जा कि या तो कथा-क्रम के अग्रमर वरने में

नां

बन् सहायक हो या चिरत्र पर प्रकाश डाले । नाटकी लाघव (Dramatic Economy) की यह माँग है कि कथोपकथन यथासम्भव छोटा ही न हो वरन् ऐसा हो कि वह चिरित्र कह पर ऋधिक प्रकाश डाले । वे हो बातें ऋौर कार्य सामने ऋायँ जिनमें चिरित्र की कुँ जी कम् सिन्तिहत हो । स्वल्पातिस्वल्प साधनों द्वारा ऋधिक से-श्रिषक कार्य निकालना यही के कलाकार का कौशल ह । थोड़ से समय में हम नाटक ऋौर उपन्यास के पात्रों के सम्बन्ध पर में वास्तिवक जीवन के पात्रों की ऋपेचा गहरा परिचय प्राप्त कर लेते हैं । उपन्यास स्व ऋौर नाटक के पात्र भी ऋपना थोड़ा-बहुत समय दैनिक ऋगवश्यकताऋों की पूर्ति तथा निरुद्देश्य वार्तालाप में बिताते होंगे किन्तु हमारे सामने उनका सजीव ऋौर सिक्तय रूप उर ही ऋगता है । यदि उनकी अकर्म एयता उनके चिरत्र का ऋंग ही हो तो दूसरी बात है, नहीं तो नाटक ऋौर उपन्यास के पात्रों का कथोपकथन ऋौर कार्य-कलाप चुना हुआ ऋौर सोद्देश्य होता है ।

## रस ग्रौर उद्देश्य

दूर भारतीय परम्परानुसार नाटकों में रस को मुख्यता दी गई है छौर पाश्चात्य ईम्परम्परा के उद्देश्य की । हमारे देश में रस का विवेचन पहले-पहल नाटक के ही सम्बन्ध से में किया गया था । रस उन तीन बातों में से एक है जो रूपकों के विभाजन-स्त्राधार ही बनती हैं । रस का स्वतन्त्र विवेचन लेखक के 'सिद्धान्त छौर स्त्रध्ययन' (प्रथम भाग; कु अध्याय ८) में किया गया है । प्रत्येक नाटक में कोई-न-कोई रस छंगी रूप से रहता है है ('शकुन्तला' नाटक में श्टंगार) छौर दूसरे रस भी छंगरूप से छा सकते हैं। 'शकुन्तला' जामें छौर भी रस, जैसे वीर, वात्सल्य, रौद्र छाये हैं किन्तु वे श्टंगार के छाधित होकर छाये हैं रसों का समावेश रस-मैत्री छौर रस-विरोध के नियमों के छाधार पर किया जाता है।

पाश्चात्य देशों के नाटकों में कुछ, न-कुछ उद्देश्य व्यक्त या ऋव्यक्त रूप से विद्यहता है। वह किसी प्रकार की जीवन-मीमांसा या विचार-सामग्री के रूप में श्राता है। क्हस उद्देश्य का सम्बन्ध ऋगन्तरिक ऋौर वाह्य संघर्षों से होता है। यह संघर्ष पाठकों को उद्देश्य के ग्रहण करने के लिए तैयार कर देता है। नाटक की विचार-सामग्री पात्रों के पारस्परिक कथोपकथन में ही उपस्थित होती है। नाटककार जो कुछ स्वयं कहना चाहता है वह किसी पात्र द्वारा ही कहलाता है श्रथवा वह कथानक में व्यञ्जित रहता है। ऋगजकल के बुद्धिवादी नाटकों में, विशेषतया समस्यात्मक नाटकों में, इस उद्देश्य का प्राधान्य रहता है। मानव सहानुभूति का विस्तार तो प्रायः सभी देशी ऋौर विदेशी नाटकों के व्यापक उद्देश्य रहता है।

## दु:खान्त नाटक-मीमांसा

े पाश्चात्य देशों में नाटकों का विभाजन दुःखान्त श्रौर सुखान्त के रूप में किया जाता था। दुःखान्त नाटक प्रारम्भ में गम्भीर नाटक होते थे। दुःख में गाम्भीर्थ श्रधिक रहता

है । इसीलिए गम्भीर नाटकों ने दुःखान्त का रूप धारण किया।

दुःखान्त नाटक के देखने में ग्रानन्द क्यों स्राजकल दुःखान्त-सुखान्त का ऐसा कटा-इटा विभाजन नहीं रहा जैसा पहले था । भारतवर्ष मे तो सब नाटक सुखान्त ही होते थे किन्तु उनमें थोड़ा-बहुत दुःख का तत्त्व भी रहता था। इस सम्बन्ध में एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न यह है कि दुःखान्त

नाटकों के देखने से क्यों सुख होता है ? यदि सुख नहीं मिलता है तो हम पैसा देकर क्यों श्राँस वहाने जाते हैं ? इस सम्बन्ध में अरस्तु (Aristotle) ने तो अपना रेचन (Catharsis) का सिद्धान्त चलाया था। उनका कथन है कि हमारे मन मैं जो करुणा और भय की मात्रा रहती है, यदि वह इकट्टी होती रहे तो हानिकारक हो जायगी। जिस प्रकार वैद्य हमारे मलों को निकालकर हमारे शरीर को शुद्ध कर देता है, उसी प्रकार दु:खान्त नाटक में कृतिम रूप से हमारो करुणा और भीति (भय) को निकास मिल जाता है।

यह सिद्धान्त सर्वमान्य नहीं है । अंग्रेजी के आलोचक (F. L. Lucas) का कथन है कि हम दुःखान्त नाटकों को इसलिए देखने के लिए नहीं जाते कि हम अपने को मनोवेगों से पृथक् कर लें वरन् इसलिए कि अधिक मात्रा में उनको पावें, उनका रसास्वाद करें न कि उनको निकालें । उनका कहना है कि ट्रेजिडी में उस प्राणी को भी जिसका नीरस आगामी कल आज के समान हो होता है, दूसरों के प्रतिनिधित्व में कुछ अधिक मिल सकता है । कुछ लोगों का यह भी कहना है कि कथानक के दुःखात्मक होते हुए भी शैली की सरसता उसमें आनन्द की सृष्टि कर देती है।

इस सम्बन्ध में यह भी कहा जा सकता है कि दुःखान्त नाटक अथवा दुःखात्मक नाटक, नाटक तो होते ही हैं तथा जिस प्रकार और कोई नाटक या काव्य हमको प्रसन्तता देते हैं, उसी प्रकार और उन्हीं कारणों से दुःखान्त नाटक भी प्रसन्तता देते हैं । काव्य या नाटक से हमको क्यों प्रसन्तता होती है ? इसके भी कई उत्तर हो सकते हैं । उनमें से

<sup>1. &#</sup>x27;And so we go to tragedies not in the least to get rid of emotions but to have them more abundantly, to banquet and not to purge...but here, vicariously, even the being "whose dull morrow cometh and is as today is" can experience more.—Tragedy (page 52)

एक यह भी है कि काज्य के द्वारा हमारी श्रात्मा का विस्तार होता है । हम शेष सृष्टि के साथ रागात्मक सम्बन्ध में श्राते हैं । नाटक चाहे दुःखान्त हो चाहे सुखान्त, उसके पात्र हमारे जैसे हाइ, भाँम, चाम के पुतले होते हैं श्रीर वे हमारी तरह ही इच्छा, द्वेष श्रीर प्रयत्न कर सुख या दुःख के भागी बनते हैं। मनुष्य स्वभाव से सहानुभूतिशील है। वह श्रपने कुल श्रीर गीत की वृद्धि चाहता है।

मनध्य सामाजिक जीव है । वर्तमान सभ्यता का जिटल जीवन श्रथवा संसार में जीवन के सीमित उपादान उसभी प्रतिदंदिताशील - ग्रीर श्रमामाजिक बना देते हैं । यहापि ऐसे भी लोग हैं जो 'बिन काज टाहिने बाएँ' होते हैं तथापि वे विस्ले हैं और यदि उनका इतिहास देखा जाय तो जात होगा कि वे भी जीवन के किसी श्राभाव या निराशा के कारण ऐसे बने होंगे ।/ नाटक देखने या उपन्यास पढ़ने से हमारे सामाजिक भाव की त्रित होती है। नाटक या उपन्यासों के पात्रों से हमारा सम्बन्ध किसी प्रकार से द्वित भाव का नहीं होता । वे हमारे प्रतिद्वन्द्वी नहीं होते और न उनसे हमारा जमीन-जायदाद का कोई भगडा होता है । उनके प्रति हमको ईर्ष्या श्रीर मात्सर्य भी नहीं होता श्रीर न उनकी विभात देखकर हमको जुड़ी आती है क्योंकि ज्यादातर हमको अपने पड़ौसी को मोटर में जाते देखकर ईर्ध्या होती है, दुनिया भर से नहीं । जिनका ईर्ध्यामाय अधिक व्यापक हो जाता है, उनको नाटक या सिनेमा में भी श्रानन्ट न मिलेगा । इस प्रकार नाटक, सिनेमा, उपन्यास, प्रबन्ध काव्य सभी हमारे सामाजिक भाव की तृष्ति करते हैं। कान्य के द्वारा लौकिक जीवन की कदता, रुखाई ख्रीर दाहकता, माधर्य, स्निग्धता ख्रीर शीतलता का रूप धारण कर लेती है और काव्य के ब्रालम्बनों से हमारा निजी सम्बन्ध न रहकर मानवता का नाता हो जाता है । इमारे लौकिक सम्बन्ध कभी-कभी मानवता से हटे रहते हैं। काव्य के सम्बन्ध मानवता के सम्बन्ध होने के वारण सत्वग्रण-प्रधान होते हैं। इसी सत्वग्रण की ऋभिवृद्धि से तथा जिज्ञासा-वृत्ति से उत्पन्न चित्त की एकाग्रता द्वारा त्रात्मा का स्वामाविक त्रानन्द प्रस्फ़टित हो उटता है । यही ब्रह्मानन्द-सहोदर काव्यानन्द है। हिन्द-शास्त्रों का कुछ ऐसा ही मत है।

दु:खान्त नाटकों का दु:ख क्या इस आनन्द में वाघक होता है ? इसके लिए हमको दु:ख का कारण जानना चाहिए । वास्तिविक जीवन में दु:ख का कारण निजीपन ही तो है। इसी से ज्ञानी मुक्त होना चाहता है । काव्य द्वारा हम लौकिक जीवन के निजीपन को तो खो देते हैं। ऐसा करने में कुछ नुकसान अवश्य होता है क्योंकि सुखानुभूति की तीव्रता कुछ कम हो जाती है। (यटि टर्शक को स्वयं लॉटरी मिल जाय तो उसको नाटक के नायक को लॉटरी या सम्पत्ति मिलते देखने से कहीं आधिक प्रसन्नता होगी) लेकिन उसी के साथ अनुभूति की त्यापकता बढ़ जाती है। तीव्रता के स्थान में व्यापकता आती है।

नाटक का त्रानन्द महानुभूति का त्रानन्द है। यह वैसा ही त्रानन्द है, जैसा कि एक परोपकारी जीव को दुःखित त्रीर पीढ़ितों की सहायता में मिलता है। दुःखान्त नाटकों के देखने से करुण रस की उत्पत्ति होती है। हम शोक नहीं चाहते किन्तु करुण रस में (जो महानुभूति पर त्रााश्रित होता है) मग्न होना चाहते हैं। मात्र सुख-दुःखमय होते हैं, रस त्रानन्दमय है।

दुः वान्त या दुः वास्मक नाटकों का दुः ख त्रानन्ट में बाधक नहीं वरन् सहायक होता है। दुः खान्त नाटक (Tragedy) का मूल त्र्र्थ गम्भीरताप्रधान (Serious) नाटक था। दुः वान्त नाटकों में जीवन का गाम्भीर्य श्रिधिक होने के कारण उनमें सुवान्त नाटकों की श्रिपे सहानुभ्ति की मात्रा श्रिधिक होते हैं। इस सहानुभ्ति से हमारी श्रात्मा का विस्तार होता है। श्रात्मी का विस्तार ही सुख है। सुखान्त नाटकों में ईर्ष्या श्रादि के खुरे भाव भी जाग्रन हो सकते हैं किन्तु कभी-कभी दुः ख की श्रितिशयता का भी हमारे ऊपर खुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमारे यहाँ दुः खात्मक नाटक होते हैं, दुः खान्त नहीं।

| दुःखान्त नाटकों में मनुष्य की सहनशीलता को देखकर हम में गर्व की भावना जाग्रत होती है श्रीर कमो-कभी हम श्रपने श्रपेदाकृत तुच्छ दुःखों को भूल जाते हैं। सुख में जो विलास की उन्मनता श्राती है उसका दुःख में श्रभाव रहता है। दुःख मैं तो सात्विकता का उद्य होता है। इस दृष्टि से दुःखान्त नाटकों का महत्त्व श्रवश्य है फिर भी उनके द्वारा हमारी ईश्वरीय न्याय की भावना में ठेस लगती है। भारतीय नाटककार इस भावना को ठेम नहीं पहुँचाते।

इस सम्बन्ध में एक प्रश्न श्रीर रह जाता है। वह यह है कि जब दुःखान्त नाटकों से सहातुभूते बढ़तो है, तर संस्कृत नाटकों में दुःखान्त नाटकों का श्रमाब क्यों रक्या ? संस्कृत नाटकों में केवल 'उठमंग' नाटक ही दुःखान्त भारत में दुःखान्त है किन्तु दुर्गोधन के मारे जाने से किसी को दुःख नहीं नाटकों का श्रमाब होता।

हमारे यहाँ तो मृत्यु ऋादि के दृश्य वर्ज्य माने गये हैं क्योंकि कहण या राज-विष्लव ऋादि भय के दृश्यों को मंच पर दिखाने से एक प्रकार का लौकिक ऋनुभव-सा हो जाता है श्लौर वह उस ऋानन्द में बाधक होता है, जिसके लिए हम नाटक देखने जाते हैं । दूशरी बात यह है कि सहानुभूति को कृत्रिम रूप से जाग्रत करने से उसकी शक्ति ऋौर तीत्रता कम हो जाती है। लोगों को दुःख में देखते-देखते दूसरों को दुःखी देखने की ऋादत-सी पड़ जाती है श्लौर मन में वही मनोवृत्ति उत्पन्न हो उठती है जो कि शेर के साथ लड़ाई लड़ते हुए ग्लांडयेटर को (वह कैदी जिसको फॉसी का हुक्म होता था) मरते देखने में होती थी । इसलिए श्ली रामचन्द्रजी ने हनुमानजी से कहा था कि मैं तुम्हारा प्रत्युपकार नहीं करना चाहता क्योंकि मेरी यह इच्छा नहीं है कि तुम पर कभी दुःख पड़े ब्रौर मैं तुमको मुक्त करूँ । हमारे यहाँ के लोग जीवन का ब्राटर करते थे । वे मनुष्यों का मंच पर गःजर-मूली की भाँति काटा जाना पसन्द नहीं करते थे।

इस सम्बन्ध में सबसे बड़ी समस्या यह है कि जब तक किसी बड़े स्त्राटमों को (बड़े को नहीं वरन् श्रेष्ट पुरुष को) दुःख न हो, तब तक करुणा स्त्रीर सहानुभूति नहीं उत्पन्न होती है। हरिश्चन्द्र ऐसे सत्यवादों स्त्रीर दशस्य ऐसे दृद्वती को ही दुःख उटाते हुए देखकर हमारे हृद्य में करुणा का संचार होता है। लेकिन ऐसे लोगों को दुःख उटाते हुए देखकर हमारी ईश्वरीय न्याय-सम्बन्धी भावना को भी टेस पहुँचती है। राम को बनवास जाते हुए देखकर दैव को हा टोप दिया जाता है।

्यूनानी दुःखान्त नाटकों में दुःख का कारण दुर्माग्य (Nemisis) दिखलाया जाता था। नायक प्रायः निर्दोष रहता था। शेक्सांपयर के नाटकों में दुर्माग्य किसी खलनायक या धूर्त (Villain) का, जैसे स्रोथेलो नाटक में

शेक्सिवयर श्रौर श्राइगो, रूप धारण कर लेता था श्रौर वह (श्रथीत नायक)
गार्त्सवर्दी श्रपनी मूर्य्यता के कारण उसके फंदे में फस जाता था।
श्रीथेलो का शीघ्र विश्वास कर लेने वाला शङ्काशील स्वभाव

उसकी निदोंष एवं पितपरायणा पत्नी श्रीराह्य उसकी मृत्युं का कारण बनता है। शेक्सिपियर में ईश्वरीय न्याय केवल इतना ही रहता है कि खलनायक के कुचक से श्रासली नायक का तो घात हो जाता है किन्तु वह श्रार्थात् खलनायक श्रापने कुचक का लाभ नहीं उटाने पाता है। 'साधुता सीदित' (साधुता दुःख उटातो हैं) की बात तो रहतो है किन्तु 'हुलसित खलई' की बात चिन्तार्थ नहीं होने पातो। खलता फूलती फलती नहीं। नायक का थोड़ा दोष श्रावश्य रहता है। इसिलए भाग्य को पूर्णत्या दोषी नहीं टहरा सकते हैं किन्तु थोड़ी-सी भूल या बुराई का दुष्परिणाम मृल कारण की श्रापेदा कहीं श्राधिक होता है।

त्राजकल गालसँवटीं स्रादि के नाटकों में समाज की दुर्व्यवस्था इसका कारण बनती है किन्तु फिर भी श्रेष्ट पुरुषों को (वर्तमान समाज में श्रेष्टता का ऋर्य त्रावश्यक रूप से कुलीनता नहीं हैं) दुःखित देखकर ईश्वरीय न्याय की भावना को त्रावात पहुँचता है। यह हम मानते है कि दुःखात्मक घटनाओं के देखने से हृत्य में कोमलता द्याती है स्त्रीर विवारों में साविकता जायत होती है फिर भी एक बड़ी समस्या का हल करना पड़ता है। एक स्त्रोर दुःखान्त नाटकों द्वारा भावों की परिशुद्धि स्त्रीर दूसरी ईश्वरीय न्याय की रचा की माँग। इस उभयतोपाश—इघर कुन्नाँ उधर खाई वाली बात—से बचने के लिए ही संस्कृत के प्राचीन नाटककारों ने दुःखान्त नाटकों के स्थान में दुःखात्मक नाटकों की रचना की थी। उत्तररामचिरत में करणा की पर्याप्त मात्रा है किन्तु उसका स्नन्त

वियोगान्त नहीं हुआ है। इसी प्रकार चएडकोशिक (सत्य हरिश्चन्द्र) में भी करुणा की मात्रा पर्याप्त है किन्तु इसका अन्त सुख में हुआ है। इसमें भावों की परिशुद्धि एवं सह। तुभूति की जागृति के साथ ईश्वरीय न्याय की रक्षा पूरी तौर से हो गई है। विश्वामित्र का पश्चाताप सत्य की विजय का छोतक है।

## ग्रभिनय

त्रिमनय नाटक का प्रधान श्रङ्ग है। श्रिमनय से नाटक का उदय हुआ है श्रीर श्रिमनय तथा रङ्गमञ्च के सुमोतों की कमी-वेशी के साथ-साथ मिन्न-मिन्न देशों का नाट्य-कला में विकास हुआ है।

हमारे देश में नाट्य-शास्त्र के प्रधान स्त्राचार्य भरतमुनि ने नाटक के इस तत्त्व की विशद विवेचना की है। स्त्रामिनय शब्द स्त्रामिपूर्वक 'ग्णित्र' धातु से वना है 'ग्णित्र' धातु का स्त्रर्थ है पहुँचाना। इसके द्वारा नाटक की सामग्री स्त्रर्थ की पूर्ण स्त्रामिव्यक्ति की स्त्रोर पहुँचाई जातो है।

श्रिमिनय चार प्रकार का माना गया है — श्राङ्गिक, वाचिक, श्राहार्थ श्रीर सात्विक। श्राङ्गिक के भी शरीर, मुखज श्रीर चेष्टाकृत नाम के तीन भेद किये गए हैं। श्राङ्गिक श्रीमिनय में श्राङ्गों के सञ्चालन के मिनन-भिन्न प्रकार

श्रभिनय के प्रकार बतलाये गये हैं। इस प्रकार के श्रमिनय का श्रनुभावों से तथा परिस्थिति-श्रनुकुल गतियों से सम्बन्ध है। इस प्रसग में भाँति-

भाँति से सिर हिलाने का वर्णन त्राता है। रसों के अनुकृल दृष्टियाँ भी वतलाई गई हैं। वीर, भयानक त्रादि की दृष्टियाँ भिन्न-भिन्न प्रकार की होती हैं। वीर त्रापनी दृष्टि को सामने रक्खेगा, लज्जान्वित पुरुष त्रापनी निगाह नीची कर लेगा, भय वाला दृष्टि इधर-उधर फेरेगा। इसी सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न प्रकार के नृत्य भी बतलाये गये हैं। इसी आक्षिक त्राभिनय में तैरने, धोड़े की सवारी त्रादि का त्राभिनय हो जाता था। हाथों के टरोलने त्रादि का नाट्य करने से त्राधिनय का मुख्य भाग त्रा जाता था। इस प्रकार स्राक्षिक स्राभिनय में एक प्रकार से त्राभिनय का मुख्य भाग त्रा जाता था।

वाचिक—वाणी का त्रामिनय त्राङ्गिक स्त्रामिनय को स्पष्टता दे देता था। स्त्राजकल के नाटकों में भी थोड़ा-बहुत मूक स्त्रामिनय रहता है (जैसे 'वरमाला मैं)। भरतमुनि ने वाणों के स्त्रामिनय में स्वरशास्त्र, व्याकरण तथा छन्दः शास्त्र का परिचय

 'ग्राङ्गिको वाचिकश्चेव ग्राहार्यः सात्विकस्तथा । ज्ञेयस्त्विभनयो विप्राश्चतुर्धा परिकल्पितः ॥'

<sup>—</sup>नाट्यशास्त्र (८।६)

कराया है, जिससे कि ग्रामिनेतात्रों को स्वरादि का पूरा-पूरा ज्ञान हो जाय। बोलने श्रीर पाट करने की विधियों का भी उल्लेख हुन्ना है, श्रीर रसों के श्रनुकृत खन्दों श्रीर रागों का भी निर्देश किया गया है।

वाणी के ग्रामिनय के सम्बन्ध में ग्राचार्य ने प्राकृत के प्रयोग का भी विधान दिया है। प्राकृत का प्रयोग स्वाभाविकता लाने के लिए ही होता था, जैसे ग्राजकल के नाटकों में कहीं-कहीं ग्रामीण भाषा त्र्या जाती है ग्रीर कहीं शहरी भाषा का प्रयोग होता है, उसी प्रकार प्राचीन समय के नाटकों में प्राकृत ग्रीर संस्कृत भाषा का प्रयोग होता था ग्रीर भिन्न-भिन्न श्रेणी के लोग भिन्न-भिन्न प्रकार की प्राकृत बोलते थे।

प्राचीन समय में भिन्न-भिन्न श्रेणी के लोग भिन्न-भिन्न प्रकार से सम्बोधित किये जाते थे, जैसे— नौकर लोग राजा से 'देव' कहते थे, बौद्धों को भटन्त कहा जाता था, ऋषि लोग राजा को 'राजन् कहकर सम्बोधित करते थे, बिदूपक लोग राजा से 'वयस्य' छौर राजो से 'भवतों कहते थे। नाट्य-शास्त्र में नाटकी पात्रों के नामों का भी विधान है। इतित्यों के नाम के छागे विजयशेधक शब्द लगाना उचित बतलाया गया है। वैश्यों के नाम के छागे 'उत्त' लगाने का निर्देश है। वैश्याछों के छागे उत्ता, भिन्न, सेवा छादि लगाने का संकेत किया गया है, जैसे— वासवदत्ता, वसन्तसेना। इसीलिए हमारे यहाँ कथोपकथन को छालग तत्त्व नहीं माना गया है। कथोपकथन सम्बन्धी सब निर्देश वाचिक छामिनय में छा जाते हैं।

श्राहार्य श्रामिनय के सम्बन्ध में नाना प्रकार के श्राभूपणों श्रीर वस्त्रों के रंगों का उल्लेख किया गया है। नाट्य-शास्त्र में भिन्न-भिन्न जाति के लोगों के रंग भी बतलाये गये हैं। गोरे वर्ण का श्राटर उस समय भी था। देवताश्रों तथा सम्पन्न लोगों के गौर वर्ण में सजाये जाने का निर्देश है। रंगों के मिश्रण से सभी श्रन्छे प्रयोग बतलाये गये हैं। भिन्न-भिन्न स्थिति के लोगों के वालों श्रीर मूँ छों की सजावट की भी विधि ही गई है। विदूषक गंजा दिखाया जाता था (संभवतः इसलिए कि गजे के सिर पर चयत श्रन्छ) जमाई जाती है)। वन्नों की तीन चोटियाँ होती थीं (जैसे कि कभी-कभी कंजरों के बाल में को देखी जाती हैं)। नौकरों की भी ऐसी ही चोटियाँ रहती थी। कभी-कभी उनके कटे हुए बाल भी रहते थे। श्रवन्ती की स्त्रियों के शुँघराले वाल रहते थे। शिरोभूषा श्रीर मुकुटों का भी पूरा-पूरा वर्णन है। युवराज श्रीर सेनापतियों के लिए श्राधे मुकुट का विधान है। इन सब वेप-भूपाश्रों के श्रध्ययन से उस समय की सभ्यता पर श्रन्छ। प्रकाश पडता है।

साखिक श्रिमनय के सम्बन्ध में भारतेन्दु बाबू इस प्रकार लिखते हैं -- स्तम्भ,

१. 'ये चापि सुिबनो मर्त्याः गौराः कार्यास्तु ते बुधः' —नाट्यशस्त्र (२३।६६)

स्वेद, रोमाञ्च, कम्प श्रौर श्रश्रु प्रमृति द्वारा श्रवस्थानुकरण का नाम साव्यिक श्रिमनय है। साव्यिक श्रिमनय के विषय में लोगों को यह श्रापत्ति है कि कायिक श्रिमनय को रखकर साव्यिक श्रिमनय को क्यों स्वतन्त्र स्थान दिया गया है ? इसका उत्तर यही है कि श्रनुभावों के होते हुए भी जिस प्रकार साव्यिक भावों को स्थान दिया गया है, उसी प्रकार साव्यिक श्रिमनय को भी। साव्यिक श्रिमनय का सम्बन्ध भावों में है। साव्यिक श्रिमनय में भावों का प्राधान्य रहता है। साधारण कायिक श्रिमनय में गतियों का भी श्रिमनय हो सकता है।

नाटक के तत्त्वों के साथ-साथ नाट्य-शास्त्र में उनकी शैलियों का भी वर्णन त्र्याता है। इनका सम्बन्ध पूरे नाटक की गति-विधि से रहता है। इनका बड़ा महत्त्व है।

इनको 'नाट्यमातरः' श्रर्थात् नाटक की माताएँ कहा गया है। इनका सम्बन्ध पात्रों के चलने-फिरने के दग से हैं। ये चार

मानी गई हैं। इनके नाम इस प्रकार हैं—-कौशिकी, सात्त्रती, स्वारमटी ख्रीर भारती।

वित्तयाँ

- (१) कौशिकी वृत्ति—यह बड़ी मनोहर वृत्ति है। इसका सम्बन्ध शृंगार स्त्रौर हास्य से है। इसमें गीत-नृत्य का बाहुल्य रहता है। यह नाना प्रकार के विलासों से युक्त होती है। गायनप्रधान होने के कारण इसकी उत्पत्ति सामवेद से मानी गई है। ✓
- (१) सात्वित वृत्ति इस वृत्ति का सम्बन्ध शोर्थ, टान, द्या, दान्तिएय से हैं। इसमें वोरोचित कार्य रहते हैं। यह ब्रानन्टवर्द्धिनी होती है। इसमें उत्साहवर्द्धिनी वाग्मंगी रहती हैं। इसका सम्बन्ध वोर रस से हैं ब्रोर इसमें थोड़ा रौद्र ब्रोर ब्रद्धुत का भी समावेश रहता है। इसकी उत्पत्ति यजुर्वेट से बतलाई गई है।
- (३) स्त्रारमटी वृत्ति —माया, इन्द्रजाल, संग्राम, कोध, सधर्प, स्त्रायात-प्रतिचात स्त्रीर वन्धनादि से युक्त यह वृत्ति रोद्र रस के वर्णन में काम स्राटी है। इस वृत्ति की उत्पत्ति स्त्रयर्थेट से वतलाई गई है।
- (४) मारती वृत्ति—इससे स्त्रियाँ वर्जित रहती हैं। इसका सम्बन्ध तुरुप नटों या भरतों से हैं। इसलिए भी यह भारती कहलाती है। इसका सम्बन्ध शब्दों से है। साहित्यदर्प गुकार का मत है कि सब रसों में भारतीय वृत्ति काम ब्रातो है। भरत मुनि ने इसका सम्बन्ध करूग ब्रद्भुत से बतलाया है। इसके विषय में भारते दुजी लिखते हैं कि यह केवल वीभत्म में ही काम ब्रातो है। भारती वृत्ति का सम्बन्ध नाटक के ब्रारिमिक कृत्यों ने भी रहता है। भरतमुनि ने इस वृत्ति की उत्पत्ति ऋग्येद से बतलाई है।

वृत्तियों का रसों से सम्बन्ध बतलाने वाला श्लोक इस प्रकार है-

## 'श्रृङ्गारे कॅशिको, वीरे सात्वत्यारभटी पुनः । रसे रौद्रे च वीभत्से, वित्त सर्वत्र भारती ॥'— दशरूपक (२।६२)

शृङ्कार में कैशिकी वृत्ति, वीर में सात्वती ऋौर ऋारभटी रौद्र तथा वीभत्स में प्रयुक्त होती है। भारतीय वृत्ति का प्रयोग सब रसों में होता है।

हमारे यहां रूपकों का विस्तार बहुत बड़ा है। नाटक से रूपक व्यापक **है श्रीर** रूपक से भी व्यापक है नाट्य। रूपक श्रीर उपरूपक टोनों नाट्य के श्रान्तर्गत हैं। रूपकों

में रस की प्रधानता रहती है श्रीर उपरूपकों में भावों, तृत्य श्रीर रूपकों के भेद तृत की मुख्यता रहती है। तृत में नपा-तुला सम श्रीर ताल के साथ पढ़ चालन होता है। तृत्य में भाव-प्रदर्शन भी होता है। रूपकों के भेद वस्तु, नायक श्रीर रस के श्राधार पर किये गये हैं। रूपक दस प्रकार के माने गये हैं।

(१) नाटक--यह रूपकों में मुख्य है और जातिवाचक शब्द वन गया है। इसकी वस्तु में पाँच संधियाँ, चार वृत्तियाँ, चौंसट सन्ध्यंग माने जाते हैं। इसमें पाँच से दस तक ख्रंक होने चाहिएँ, जिससे कि पाँचों संधियों का पूर्ण समावेश हो सके। इसका विषय कल्पित न हो। इसका नायक धीरोदात, प्रतापी होना चाहिए। वह राजा, राजिप अथवा कोई अवतारी पुरुष होता है। इसमें शुङ्गार, वीर अथवा करण रस की प्रधानता रहती है।

#### उटाहरण- शकुन्तला । 🗸

इस कसौटी से त्राजकल के बहुत से नाटक इस संज्ञा से बाहर हो जायंगे। उस समय की परिभाषा त्राजकल काम नहीं दे सकती है।

(२) प्रकर्ण — इसमें प्रायः नाटक की-सी ही वस्तु होती है। स्रन्तर केवल इतना है कि इसका विषय कल्पित होता है स्रीर इसमें शृङ्गार रम की प्रधानता रहती है किन्तु हास्य स्रीर शृङ्गार वर्जित रहते हैं। इसका नायक कोई मन्त्री, धनी, वैश्य वा ब्राह्मण होता है।

उदाहरण-मालतीमाधव, मुच्छकटिक ।

- (३) भागा-यह एक ही श्रङ्क का होता है। इसमें एक ही पात्र होता है,
- १. 'नाटकं सप्रकरणमङ्कोन्यायोग एव च । भागः समवकारक्च वीथी प्रहसनं डिमः । ईहामृगञ्च विज्ञेयं दशकं नाट्यलक्षणम्' (नाट्य शास्त्र २०१२,३) । डी॰ ग्रार॰ मनकद ने ग्रपने 'टाइप्स ग्रॉफ इन्डियन ड्रामा' ( Types of Indian Drama) में सब का परस्पर सम्बन्ध दिखलाते हुए भाग को सबसे पहले बतलाया है।

जो ऊपर को मुँह उठाकर आक्राकाशभाषित के ढंग से किसी किल्पत पात्र से बातचीत करता है। इसमें धृतों का चरित्र रहता है और दर्शकों को खूब हँसाया जाता है।

उदाहरण-भारतेन्द्रकृत-'विषस्य विषमौषधम् ।'

(४) व्यायोग — इसमें एक ही श्रङ्क होता है श्रौर एक ही श्रङ्क की कथा रहती है। स्त्री पात्रों का श्रभाव-सा रहता है, वीर रस का प्राधान्य होता है मुख, प्रतिमुख श्रौर निर्वहरा संधियाँ रहती हैं।

उदाहरण-भारतेन्द्रकृत-'धनञ्जयविजय'।

(५) समवकार—इसके बारह तक नायक हो सकते हैं। सबको श्रलग-श्रलग फल मिलता है। इसमें देव या दानवों की कथा रहती है श्रीर केवल तीन श्रङ्क होते हैं, विमर्श संधि श्रीर बिन्दु नाम की श्रर्थ-प्रकृति नहीं होती। इसमें युद्ध दिखाये जाते हैं।

उदाहरण्—नाट्य शास्त्र में उल्लिखित 'ग्रमृतमंथन'। भास का 'पंचरात्र' इस भेद के निकट त्राता है। भाषा में कोई उदाहरण नहीं है।

(६) डिम—इसके चार श्रङ्क श्रीर सीलह नायक होते हैं। इसमें रौद्र रस का प्राधान्य रहता है। इसके नायक देवता, दैत्य वा श्रवतार होते हैं। इसमें जादू तथा मायाजाल रहता है। इसमें भी श्रङ्कार श्रीर हास्य वर्जित हैं श्रीर कैशिकी वृत्ति को स्थान नहीं मिलता।

उटाइरण-संस्कृत में 'त्रिपुरदाह' । माषा में कोई नहीं ।

(७) ईहामृग—इसमें एक घीरोटात नायक श्रीर एक प्रतिनायक होता है। नायक किसी कुमारी की स्पृहा करता है। वह मृग की भॉति दुष्पाप्य हो जाती है। प्रतिनायक उसे नायक से छुड़ाना चाहता है। उसके लिये युद्ध भी होता है। मिलन तो नहीं होता किन्तु किसी का मरण भी नहीं होता। इसमें चार श्रङ्क होते हैं।

उदाहरगा—नहीं है।

(८) श्रङ्ग—इसमें एक ही श्रङ्ग होता है। यह करुण-रस प्रधान होता है। इसका नायक गुणी श्रीर श्राख्यान-प्रसिद्ध होता है किन्तु वह प्राकृत मनुष्य होता है। इसमें मुख श्रीर निर्वहण संधियाँ ही होती हैं।

उदाहरण--शिमष्ठा-ययाति ।

(६) वीथी—भाग की भाँति हसमें भी एक ऋइ रहता है। इसका विषय किल्पत होता है। इसमें शृङ्गार रस का प्राधान्य रहता है ऋौर तदनुकूल कैशिको वृत्ति भी होती है।

उदाहरण-लीलामधुकर।

(१०) महसन—इसमें हास्यरस की प्रधानता रहती है। इसमें एक ही श्रङ्क होता है तथा मुख श्रौर निर्वहण संधियाँ होती हैं। ्उदाहरण—'ग्रंधेर तगरी', 'वैदिकी हिसा हिसा न भवति'। प्रहसन के रूप में लिखे गये मोलियर के नाटक या ग्रौर हास्य-रस-प्रधान नाटक बस एकांकी नहीं होते । प्राचीन परिभाषा में प्रहसन एकांकी ही होता था। हमारे यहाँ एकांकी नाटकों का अप्रभाव न था। भाण, वीथी आदि एकांकी होते थे।

उपरूपकों के ष्रठारह मेट हैं। उनके नाममात्र यहाँ पर दिये जाते हैं। उनकी व्याख्या करना पुस्तक को अनावश्यक विस्तार देना होगा। उपरूपकों के नाम इस प्रकार हैं—नाटिका, त्रोटक, गोष्ठो, सट्टक, नाट्यरासक, प्रस्थानक, उल्लाप्य, काव्य, प्रेड्खण, रासक, संलापक, श्रोगटित, शिल्पक, विलासिका, दुर्मिल्लका, प्रकरिएका, हल्लोश श्रौर भाणिका।

श्राजकल हिन्दी नाटकों में इन भेदों का कोई उपयोग नहीं होता। श्राधुनिक हिन्दी नाटकों में प्रायः विषय का भेद रहता है, जैसे—ऐतिहासिक, पौगिणिक, सामाजिक, समस्यात्मक, राष्ट्रीय। ये विधाएँ परस्पर बहिष्कारक नहीं हैं। ऐतिहासिक श्रीर राष्ट्रीय का मेल हो जाता है, सामाजिक श्रीर समस्यात्मक का मिश्रण हो जाता है। सुन्वान्त, दुःखन्त का भी भेद हो जाता है। कहीं-कहों यथार्थवाद श्रीर श्रादर्शवाद का भी भेद किया जाता है। वस्तु-प्रधान श्रीर भाव-प्रधान का भी भेद हो सकता है। कुछ नाटक जैसे—'ज्योत्स्ना', कल्पना-प्रधान कहे जा सकते हैं। कुछ नाटकों मे जमे प्रमाद की कामना में रूपकत्व रहता है। एकांकी, गीत-नाट्य श्रादि श्रीर भी प्रचलित भेद हैं।

#### रङ्गमञ्च

यद्यपि सब नाटक खेले जाने के ही लिए नहीं लिखे जाते क्योंकि बहु!-मी नाटक नाम की रचनाएँ रङ्गमञ्ज को वस्तु न होकर कच्चस्य मिञ्जका (कुर्ने) पर बैटे हुए पाट कों के हाथ की शोमा बढ़ाते हैं तथापि उनके अभिनय होने में ही उनकी पूर्ण सार्थकता है। हिन्दी का स्वतन्त्र रङ्गमञ्ज न होने के कारण नाटककार अपनी रचनाओं के अपनेयत्व पर ध्यान नहीं देते किन्तु यह उनकी अपूर्णता हो कही जायगो। हर्ष की बात है कि आधुनिक नाटककार इस बात का अधिक ध्यान रखते हैं।

भरतमुनि लिखते हैं कि

'मण्डपे विष्रकृष्टे तु पाठ्यमुच्चरितं स्वरम् । ग्रभिव्यक्तवर्णात्वाद् विस्वरत्वभृशं भवेत् ॥

 $\times$   $\times$   $\times$ 

वेक्षागृहाणां सर्वेषां तस्मान्मध्यमिष्यते । यस्माद्वादां च गेयं च सुख्य श्राव्यतरंभवेत् ॥'ना० शा० (२।१६,२१)

श्चर्यात् बड़े नाट्य मराडप में जो पढ़ा या उच्चारित होगा वह वर्णों के स्पष्ट न

होने के कारण श्रात्यन्त बेसुरा हो जायगा, इसलिए सब प्रकार के न'ट्य-चरों में मध्यम ही श्रेष्ठ है क्योंकि इसमें गाना-बजाना सब टीक रूप से दिखाई पड़ता है।

इससे यह प्रतीत होता है कि हमारे पूर्वज नाट्य-ग्रह के विस्तार की श्रपेत्ता उसके अवसीय तत्वों (Accustics) पर श्रधिक ध्यान रखते थे।

इससे यह भी ज्ञात होता है कि हमारे यहाँ के लोगों ने यूनान के विस्तृत नाट्य-घरों का अनुकरण नहीं किया। हमारे लोग पात्रों की भावमंगी का अधिक ध्यान रखते थे। अपने यहाँ इसोलिए मुखौटों (Masks) का प्रयोग नहीं करते थे। यूनान की विस्तृत नाट्यशालाओं के ही कारण वहाँ मुखौरों और ऊँची एड़ी के जूतों की आवश्यकता होती थी। भावमंगी का पूरा ध्यान छोटे ही नाट्य-गृह में रखा जा सकता है।

संस्कृत नाटक प्रायः ऋभिनय योग्य होते थे । कुछ लोगों का विचार है कि उत्तररामचरित जैमे क्लिप्ट नाटक श्रव्य ऋधिक थे । किन्तु उनकी प्रस्तायना से तो यही प्रतीत होता है कि वे खेने जाने के लिए ही लिखे गये थे।

्नाट्यशास्त्र में ऋभिनय श्रौर रंगभंच का पूरा-पूरा ध्यान रक्खा जाता था। भरतमुनि ने तोन प्रकार की नाट्य शालाश्रों का उल्लेख किया है। चतुरस्र—जिनकी लम्बाई-चौड़ाई बराबर होती थी (१०८ हाथ का ध्येष्ठ, ६४

नाट्य शालाओं हाथ का मध्यम, ३२ हाथ का कनिष्ट) । विकृष्ट—जिनकी के प्रकार लम्बाई चौड़ाई से दूनी होती थी, इनके भी तीन भेट होते हैं, ज्येष्ठ की लम्बाई १०८ हाथ, मध्यम की लम्बाई ६४ हाथ

श्रीर किनष्ट की लम्बाई ३२ हाथ होती है। (एक हाथ २४ श्रॅगुल का बतलाया गया। है)। इन्ह्य—यह त्रिकोण के श्राकार का होता था। विकृष्ट हो श्रधिक श्रव्का माना। जाता था। चतुरस्त देवताश्रो के लिए होते थे, विकृष्ट मनुष्यों के लिए श्रीर इयस घरेलू सीमित दर्श में के लिए। ताल्यों के लिए मध्यम का विधान किया गया है क्योंकि १०८ हाथ वाले में श्रावान स्पष्ट नहीं मुनाई पड़ती हैं। मत्यों के लिए इससे बड़े मंडप का निषेध है क्योंकि वड़ा बनाने से नाटक का भाव दिखाई या सुनाई न पड़ेगा।



# पूर्व

यहाँ पर हम एक विक्रष्ट रंगमंच के विभाग देकर उस समय की नाट्य-शाला का विग्दर्शन करा देना चाहते हैं।

नाट्य-शाला के दो समभाग रहते थे। पीछे का 'क' भाग ऋ भनय के लिए श्रीर त्रागे का 'ख' भाग दर्शकों के लिए। पिछले भाग के दो श्रीर भाग रहते थे। सबसे पिछले

भाग को नेपथ्य-ग्रह कहते थे। इसमें नट लोग ऋपनी वेश-भूषा सजाते थे ऋौर यदि कोई कोलाहल या ऋौर कोई जन-रव सनाना

नाट्य-शाला के भाग

सजात थ त्रार याद काइ कालाहल या त्रार काइ जन-रव सुनाना होता था तो इसी में म सुनाया जाता था (पुराने नाटकों में ऐसा संकेत रहता था—'नेपथ्ये' या नेपथ्य में') । नेपथ्य गृह के

श्रागे के भाग के भी दो भाग रहते थे । नेपथ्य-गृह से भिले हुए भाग को रंगशीर्प श्रीर उमके श्रिय भाग को रंगपीट कहते थे । रंगशीर्ष श्रीर रंगपीट के बीच में जविनका
रहती थी । रंगशीर्ष में नाना प्रकार की चित्रकारी दिखाई जाती थी । सम्भवतः श्रीर पर्दे
भी रहते थे, उसमें जो लकड़ी के खम्बे श्रादि रहते थे, उन पर मुन्दर नक्कासी का काम
रहता था । नीचे की भूमि चिकनी होतो थी । रंगपीट से चार हाथ दूरी पर प्रेच्क-गण्
बैटते थे। रंगशीर्ष में ही प्रारम्भिक पूजा श्रादि होती थी । श्रमली श्रिभिनय रंगशीर्ष
में ही दिखाया जाता था । रंगपीट में तो ऐसे ऊपरी कृत्य होते थे, जो शायद हश्य
बदलने के समय होते हों । इसमें नाच श्रादि भी हुश्रा करता था । स्त्रधार भी श्रमनी
प्रारम्भिक स्चनाएँ यहीं से देते थे । रंगपीट के दोनों श्रोर कुछ ऊँचाई पर श्रम्बारी की
नरह का सी रोकटार चीज रहती थी जिसे मत्तवारिणी कहते थे ।

श्रागे के 'ख' भाग में जो दर्शकों के लिए होता था, मोपानाकार बैटकें (जो आजकल की गैलिरियों में मिलतो-जुनती होंगी) होती थी। ये बैटकें भिन्न-भिन्न वर्ण के लोगों के लिए श्रलग-श्रलग होतो थी। इन बैटकों के बीच स्थित खम्बों के रंग से यह निश्चित हो जाता था कि वे किम वर्ण के लोगों के लिए हैं। नेपथ्य-एह श्रौर गिशीप के बीच में जो द्वार होते थे इनमें से ही निश्चित नियमों के श्रमुमार श्रभिनेता प्राया-जाया करते थे। इन सब चीजों के श्रितिरिक्त बाँसों या कपड़े या चमड़े का श्रीर भी सामान रहता था जिसमें घोड़े रथ श्राटि दिखाये जा सकें। श्रष्टालिका श्रादि हुमंजले रंगमञ्ज द्वारा दिखाई जातो थे। इसको रंगमएडप कहते थे। स्वर्ग के लोग भी उसी में दिखाये जाते थे। गाना-बजाना भी वहीं से होता था। इसको गुफा के श्राकार का गा बनाया जाता था जिससे श्रावाज गुँजे—

'कार्यः शैल गुहाकारो द्विभूमिनद्यमण्डपः'

--- नाट्य-शास्त्र (२। ५१)

पश्चिम ३२ **हा**थ

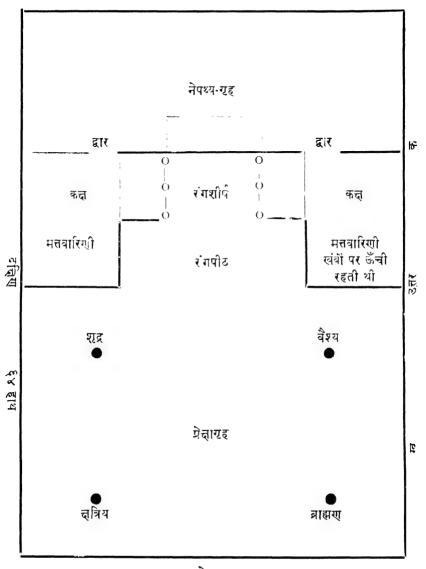

प्रवेश-द्वार

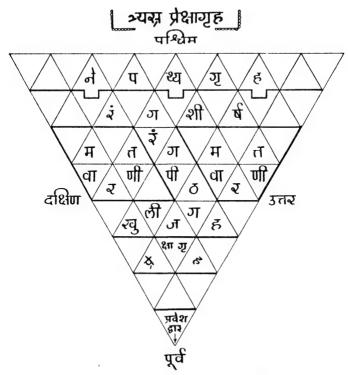

नाटकों के लिए त्रामिनय योग्य होना क्या त्रावश्यक है, यह प्रश्न कुछ विवाद-स्त होता जाता है। वंसे तो नाटक, रूपक त्रादि शब्द त्रामिनय से ही सम्बन्ध रखते

हैं श्रीर इससे प्रतीत होता है कि नाटक मूलरूप से श्रिभिनय नाटक श्रीर के लिए ही लिखे जाते थे (नट या श्रिभिनेता से सम्बन्ध श्रिभिनेयत्व रखने वाली वस्तु नाटक कहलाती है) किन्तु कालान्तर में नाटक कथानक श्रीर शैली के ही लिए लिखे जाने लगे। यद्याप

ाटक की पूर्णता ऋभिनय में ही है श्रीर श्रिभिनय योग्य नाटकों में रंगमञ्ज की श्रावश्य-ताश्रों श्रीर प्रभाव का ध्यान रक्खा जाता है तथापि श्रिभिनयत्व के अभाव के कारण कसी नाटक को हम हेय नहीं टहरा सकते हैं। केवल पढ़े जाने वाले नाटकों को अंग्रेजी i (Closet Drama) अर्थात् कल्ल-नाटक कहते हैं। जो लोग इस प्रकार के नाटक जलते हैं उनका कथन है कि कलाकार स्वान्तः सुखाय लिखता है श्रीर उसके लिए रंगमञ्ज ग प्रश्न इतना ही गौण है जितना कि पैसे का। इसका दूमरा पल्ल भी है—श्रमुक्रएण गटक की जान है। यही उसको साहित्य की श्रन्य विधाश्रों से पृथक् करती है। गनुकरणकर्ताश्रों श्रीर दर्शकों की सुविधा के श्रमुक्ल उसका संगठन होता है। इस सम्बन्ध में हम केवल इतना ही कहेंगे कि नाटक के मूल उद्देश्य में तो स्रामिनेयत्व स्रावश्यक है किन्तु अच्छी साहित्क शैनी स्रामिनेयत्व की कमी को किसी स्रांग में पूरा कर देती है स्रारंगीत, शब्दावली स्रादि कल्पना के सहारे उचित वातावरण स्रीर दृश्य विधान को उपस्थित कर देती है। यदापि उसनें स्रामिनय-की सी सजीवता नहीं स्राती है तथापि साहित्यिक नाटकों में गौरव स्रीरंगालीनता बढ़ जाती है। इस प्रकार के नाटकों को हम् दृश्य स्रारंग अव्य काव्य के बीच को वस्तु कहेंगे। स्रामिनेयत्व भी एक सापेच् शब्द है। जे नाटक साधारण रङ्गमञ्ज स्रीर दर्शकों के लिए स्रामिनय योग्य न समका जाय वह एव विद्राध समाज में र्झाभनेय हो सकता है। कुछ लोग रंगमञ्ज के योग्य नाटकों स्री साहित्यिक नाटकों का पार्थक्य करते हैं। साहित्यिक नाटक रंगमञ्ज के योग्य नहीं हो सकते स्रीर रङ्गमञ्ज के योग्य नाटक साहित्यिक नहीं हो सकते, जैसे वेताब या राधेश्याम के नाटक किन्तु यह बात सर्वथा ठीक नहीं है। दोनों गुणों का सुखद समन्वय किया जा सकता है इसके लिए रङ्गमञ्ज के उत्थान की भी स्रावश्यकता है।

हिन्दी नाटकों के स्त्रिमिनय के सम्बन्ध में यहाँ टो-एक शब्द कह देना स्त्रनुपयुत्त न होगा। जब हिन्दी नाटक लिखे जाने स्त्रारम्भ हुए तब उर्दू का बोलबाला था। पारस

थियेट्रिकल कम्पनियाँ व्यवसायिक ढंग पर चल रही थीं

हिन्दी रङ्गमञ्च जनता की रुचि परिमार्जित न थी। वटलते हुए रग-विरहे पर्दे च मकीली-भड़कीली पोशाकों तथा एक खास टग के गान

को सुनकर वे लोग मुग्ध हो जाते थे! वे लोग अधिकतर 'इन्द्र-सभा', 'गुलबकावल' जैसे नाटक खेलते थे। वे लोग कभी हिन्दी नाटक खेलने का साहस करते तो वे न हिन्द शब्दों का शुद्ध उच्चारण कर सकते और न उन नायकों के अनुकूल वातावरण ही जुक सकते थे। भगवान कृष्ण को विरिजिस (बीचेज) पहनाकर खड़ा कर देते थे। पोशाष्ट्र में वे देश-काल का ख्याल नहीं करते थे। यह ऐसा ही हास्यास्पट हो जाता था, जैर कि भगवान् रामचन्द्र की सवारी को आजकल भी 'रोलसरोइस' भोटर में चित्रित क हनुमानजी को ब्राइवर बना देना और फिर अपनी सूम-चूम पर दाद चाहना। पार नाटक-मएडलियों का प्रभाव व्यापक हो चला था। जो और नाटक-मएडलियों बनती थं वे भी उनका आदर्श लेकर चलती थीं। बंगाल भी उनके प्रभाव से न बचा किन्तु वा वह प्रभाव कुछ न्यून रूप में रहा। दिव्या में प्राचीन देशी पद्धति कायम रही। भारतें हिरिश्चन्द्र ने पारसी थियेट्रिकल कम्पनियों द्वारा खेले हुए नाटकों का बड़ा हास्य-प्रद चि खींचा है, देलिये—

''काशी में पारसी नाटक वालों ने नाचघर में शकुन्तला नाटक खेला ब्रॉ. उसमें धीरोदात्त (धीरललित) नायक दुष्यन्त खेमटेवालियों की तरह कमर पर हा रखकर मर्टक-मटककर नाचने ब्रौर 'पतरी कमर बल खाय' यह गाने लगा तो डाक थिवो, बाबू प्रमदादास मित्र प्रभृति विद्वान् यह कहकर उठ ग्राए कि ग्रब देखा नहीं जाता, वे लोग कालिदास के गले पर छुरी फेर रहे हैं।"

--- भारतेन्द्र ग्रन्थावली (भाग १ परिशिष्ठ पृष्ठ, ७५३)

भारतेन्दु जी भी अपने नाटकों का अभिनय करते थे। विलया में उन्होंने बड़ी सफलता के साथ 'सत्य हरिश्चन्द्र' का अभिनय किया था। नाटकों में साहित्यिकता का तो विकास होता रहा किन्तु रङ्गभञ्ज में कोई उन्नित नहीं हुई।

हरिश्चन्द्र के युग के त्रास-पास हिन्दी रङ्गमञ्ज के क्रास्तित्व में लाने के प्रयत्न हुए । सन् १८६१ में पंडित जी शीतलाप्रसाद त्रिपाठी का बनाया हुन्ना 'जानकी-मंगल' नाटक बनारस थियेटर्स में धूम-धाम से खेला गया था । कानपुर में भी, रणधीर-प्रेम-मोहनी? तथा 'सत्य हरिश्चन्द्र' का सफल त्राभिनय हुन्ना किन्तु ये प्रयत्न किसी स्थायी रंगशाला की स्थापना में त्रीर उसके विकास में सहायक न हो सके, फिर भी उद्योग जारी रहे । हिन्दी का रंगमञ्ज कुन्न शिक्ति लोगों के व्यसन के रूप में त्र्यपना मरता-गिरता त्रास्तित्व प्रवश्य रखता है किन्तु वह जनसाधारण की वस्तु न बन सका । वारतिवक रंगमञ्ज पारसी गाटक कम्पिनयों के हाथ में था त्रीर उसमें उर्दु का बोल-बाला रहा । ये जनता का प्राक्षण त्रवश्य कर सको किन्तु एक सजीव संस्था न हो पाई । श्रो राधश्याम जी कथा-गाचक, श्री वेताब जी त्रादि ने कुन्न ऐसे नाटक (जैसे, वोर त्राभिमन्यु, महाभारत त्रादि) प्रवश्य दिये जो उस प्रकार के रंगमञ्ज की त्रानुक्तता प्राप्त कर सके । शायद उस परम्परा न विकास होता किन्तु सिनेमा के प्रादुर्माव के साथ रंगमञ्ज का पटाच्नेप-सा हो गया।

हिन्दी नाटकों के स्रिमिनय में व्याकुल जी की 'भारत नाटक-मएडली' ने सराहनीय गिग दिया किन्तु वह स्रिधिक दिन जीवित न रह सकी। यह भी एक स्फुट प्रयत्न ही था। हन्दी रंगमञ्ज वैयक्तिक स्रथवा साहित्यिक संस्थास्रों की वस्तु वना हुन्ना है। राजाईसों के मनोविनोद के लिए यत्र-तत्र निजी नाटक-मएडलियाँ जीवित रही। स्कूल-कालेजों गौर साहित्यक उत्सवों पर डी० एल० राय, प्रसाद, उग्र स्नादि के नाटकों का स्निम्य स्त्रा। प्रसाद जी के नाटकों का थोड़ी-बहुत काट-छाँट के साथ साहित्य-सम्मेलन के वार्षिक रिधवेशन जैसे साहित्यक समारोहों पर प्रदर्शन हुन्ना। श्री माखनलाल चतुर्वेदी के कृष्णार्ज न-युद्ध का भी सुन्दर स्निमनय हो चुका है। पंडित वदरीनाथ भट्ट की 'चुङ्गी जिस्मीदवारी' ने कुछ दिनों जनता का स्रच्छा मनोरञ्जन किया था। मथुरा में स्त्रब कर भारतीय रंगमञ्ज के पुनरुत्थान का प्रयत्न हो रहा है।

श्रव एकाङ्की नाटकों के प्रचलन से श्रामिनय-कला की कुछ प्रोत्साहन मिला। काङ्कियों के श्रामिनय में श्रपेचाकृत कम साज-सामान की श्रावश्यकता होती है। श्री मकुमार वर्मा के 'श्रट्ठारह जुलाई की शाम', श्री जगदीशचन्द्र माथुर के 'भोर का तारा' किल्झ-विजय' श्रादि एकाङ्कियों का श्रामिनय कालेजों में बड़ी सफलतापूर्वक हुआ। बड़े

नाटकों का भुकाव भी संविप्तता की श्रोर हो गया है श्रीर भाषा भी कुछ सरलता की श्रोर जा रही है। प्रसाद जी के नाटकों की श्रिमिनेयता में उनका श्रत्याधिक विस्तार तो बाधक या ही किन्तु उनकी संस्कृतगिभत टार्शनिकता-प्रधान भाषा ने उनको जनसाधारण की पहुँच से बाहर कर दिया। वास्तव में प्रसाद जी के नाटकों के लिए दशंक श्रीर श्रिमिनेता दोनों का ही सुसंस्कृत होना श्रपेवित है। उसी के श्रनुकृल रंगमञ्च श्रीर दर्शक चाहिएँ। भाषा की दुल्हता के सम्बन्ध में प्रसाद जी का मत है कि श्रच्छे श्रिमिनेताश्रों के हाथ में भाषा दुल्ह नहीं रह जाती। वह श्रिमिनय की टोका के साथ सुबोध हो जाती है। श्रवाक् चित्रपट तो बिना शब्दों के हो सुबोध होता है। यहाँ हम स्वयं प्रसाद जी का मत उद्धृत करते हैं—

"रङ्गमञ्च के सम्बन्ध में यह भारी भ्रम है कि नाटक रङ्गमञ्च के लिए रखें जायें। प्रयत्न तो यह होना चाहिए कि नाटक के लिए रङ्गमञ्च हो, जो व्याव- हारिक है। हाँ, रङ्गमञ्च पर सुशिक्षित श्रौर कुशल श्रभिनेता तथा सूत्रधार के सहयोग की श्रावश्यकता है।" — काव्य श्रौर कला तथा श्रन्य निवन्ध (पृष्ठ ११०)

प्रसाद जी ने हिन्दी रङ्गमञ्ज की अप्रसफलता का कारण यह भी बतलाया है कि हिन्दी रङ्गमञ्ज को स्थियों का सहयोग न मिल सका । प्राचीन काल में नटों के साथ नटिनयाँ भी रहती थीं और नट इतना अनादर का शब्द न था। इसके कारण स्त्री पात्रों का ठीक अभिनय नहीं हो पाता। उच्च वर्ग के लोगों में विशेषकर सयुक्त प्रान्त में संगीत-शास्त्र का आदर वैसा नहीं है जैसा कि होना चाहिए, इसी कारण हिन्दो भाषाभाषी प्रान्त में नाट्यकला का हास हो रहा है। व्यापारिक दृष्टि से नाट्य कला में भाग लेना तो निन्दा है हो किन्तु इसमें शौकिया भाग लेने वाले भी कम रहे। बंगाल और गुजरात में ऐसा नहीं था। वहाँ इस कला की अपेदाकृत उन्नति भी रही।

हिन्दी रङ्गमञ्च का तभी उद्धार हो सकता है जब पत, निराला, उद्यशङ्कर भट्ट, विश्तु प्रभाकर आदि इसके विकास में कियात्मक सहयोग दें और शिक्ति युवक और युवतियाँ अभिनय में भाग लें। साथ ही ऐसे नाटकों की सृष्टि की जाय जो तुक्रवन्दों वे विना प्रवाहमय हों और जिनमें रङ्गमञ्च की आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए जीवन की स्वाभाविकता के साथ साहित्यिक सौष्टव और शालोनता वर्तमान रहे।

यहाँ पर दो-एक शब्द सिनेमा के सम्बन्य में कह देना ऋनुपयुक्त न होगा। जैरं हो हिन्दी के सम्बन्ध में कुछ जागृति बढ़ी वैसे ही सिनेमा का उदय हुआ। उसने जनत के मनोरंजन के लिए रङ्गमञ्ज का स्थान ले लिया। सिनेमा ं

सिनेमा श्रोर कुछ सुभीते श्रावश्य हैं, जो नाटक में नहीं हैं। सिनेमा क् रङ्गमञ्च चाहे कला कम हो किन्तु वातावरण की वास्तविकता श्रिधिक लाई जा सकती हैं। स्टेज पर लंदती हुई रेल, डूबते हु जहाज या त्राधुतिक युद्ध का दृश्य दिखाना किटन होगा। सिनेमा के लिए सब दृश्य सुलम हैं। उसमें सब चीज हम्तामलक हो सकती हैं। इसलिए सिनेरियाँ लिखने वाला त्र्रपने कथानक में दृश्यों को त्राधिक रख समता है। उसके लिए घटनाओं की सूचना देने की जरूरन नहीं रहती। उचित वातावरण उपस्थित करने के लिए नाटक-मएडलियों को लम्बा-चौड़ा त्राडम्बरपूर्ण स्टेज का मामान रखना पड़ता है। सिनेमा में यह मब मंत्रमूट बच जाती है। फिल्म बनाने वाले को ही सब सामान जुराना पड़ता है। सिनेमा-भवन वालों को कोई मंत्रमूट नहीं करनी पड़ती। सिनेमा का एक ही खेल कई स्थानों में हो सकता है। जहाँ तक प्रकाश-सम्बन्धी प्रभाव है रङ्गमञ्ज भी किसी त्रंश में प्रभावित होते जाते हैं। पृथ्वीराज थियेटर्स त्रादि में प्रकाश का त्राच्छा प्रभाव रहता है किन्तु उनकी भाषा में भी पारसी थियेटर के प्रभाव वर्तमान हैं।

नहीं ले सकता । सिनेमा श्राखिर छाया है । वस्तु श्रीर छाया में बहुत भेट है । हम सिनेमा में यह भून नहीं सकते कि हम छु'या-चित्र देख रहे हैं । नाटक भी वास्तविकता की नकल है किन्तु सिनेमा नकल की नकल है । सिनेमा के श्रामिनय में टिन-प्रति-टिन उन्नित की सम्भावना नहीं रहती । जो भूल हो गई सो हो गई । वह पत्थर की लकीर बन जातो है । इन सब बातों के श्रातिरिक्त सिनेमा के श्रामिनेताश्रों को दशकों के प्रत्यक साधुवाद का प्रोत्साहन नहीं मिलता । इस कारण भी श्रामिनेताश्रों को दशकों के प्रत्यक साधुवाद का प्रोत्साहन नहीं मिलता । इस कारण भी श्रामिनय में कुछ श्रान्तर श्रा जाता है । तिनेमा में रंगीन फिल्में तो बन गई हैं किन्तु श्रामी यहाँ चिश्रों में श्रायाम का स्थूलत्व हिंगोचर नहीं होता है । जब लम्बाई-चौडाई के साथ गहराई श्रीर उभार भी श्रूर्णकृषेण परिमार्जित हो तब वास्तविकता का कुछ भान हो सकेगा [श्रव विश्रायासी (Three Diamentional) चित्र भी श्राने लगे हैं कि तु उनके लिए विशेष प्रकार का चित्रपरीय प्रवन्ध चाहिए] फिर भी वे नाटक के पात्रों की भाँति हाड़-माँस चाम के स्त्री-पुरुष न बन सकेंगे।

इंगलेएड, श्रमरीका त्रादि देशों में सिनेमा की चरम उन्नित होते हुए भी नाटक का मान है। थियेटरों में बैठने के लिए स्थान बहुत पहले से सुरिच्ति कराना पड़ता है। इसलिए सिनेमा के श्रस्तित्व से नाट्यकला का हास हो जाना श्रावश्यक नहीं ह। यद्यपि पुण-प्राहकों की कभी है तथापि सच्चे गुण का मान हुए बिना नहीं रहता।

### पश्चिमी नाट्य साहित्य

पाश्चात्य देशों के विचारों का मूल स्रोत यूनान ख्रौर रोम की गङ्गा-यमुनी याराख्रों में है। स्वयं यूनान ने मिश्र देश से प्रेरणा प्रहण की थी। उनके नाटकों का थानीय ख्राधार अवश्य था, किन्तु जहाँ तक ख्रादशों का सम्बन्ध था वे यूनान ख्रौर रोम से प्रेरणा ग्रहण करते थे। पश्चिमी नाटकों की गतिविधि को समक्तने के लिए हमको रोम ग्रीर युनान के नाटकों का चलता परिचय प्राप्त कर लेना त्रावश्यक हो जाता है।

यूनान में भी अन्य प्राचीन देशों की भाँ त धर्म की प्रधानता थी। वहाँ के नाटकों का उदय धर्मिक नृत्य श्रीर गीतों से भरा हुआ था। ये गीत डाइयोनिसस (Dionysus) की प्रयन्नतार्थ वर्षाग्म के समय गाये जाते थे। इस अवसर पर लोगों के हुन्य में एक विशेष आतङ्क और आतर-भाव खाया रहता था। इस समय के गीत आधिकतर गाम्भीदंपूर्ण होते थे। ये गीत डाइयोनिगस देवता के अनुवन्या में बवनी को खाल ओहकर गाये जाते थे क्योंकि उस देवता का धड़ और टांगें बकरों की खाल सी थीं। अनः इनसे विकसित होने वाले करणात्मक नाटक ट्रेजेडी कहलाते थे। डाइयोनिसम का जीवन भी करणात्मक था। ट्रेजेडी (Tragedy) यूनानी ट्रेगॉम शब्द से, जिसका अर्थ बकरा है, बना है। ये नाटक यद्यपि सब दुःखान्त नहीं होते थे तथापि इसमें गाम्भीयं-भाव न्थित रखने के लिए करणा और भय के भाव (The emotions of Terror and Pity) का प्राधःन्य रहता था। गाम्भीर्थ बढ़ाने के लिए ही ये नाटक प्रायः दुःखान्त होने ले ले और इनमें घोर और भयानक घटनाओं का समावेश होना आरम्भ हुआ।। मृत्यु से बढ़कर कीनमी चीज गाम्भीर्यवर्ध हो सक्ती है ! इसलिए ट्रेजेडी का मृत्यु से सम्बन्ध हो गया।

जिस अग्रमर पर ये करुणात्मक गीत नाट्य होते थे वह यद्यपि नव वर्ष से सम्बन्ध रखता था तथापि उसमें विद्युले नव वर्ष के गर्व के लिए मृत्यु-दराइ का भाव लगा रहता था। अरस्तु ने ट्रेजेडी का परिभाषा दी थी उसमें तो गामभीय का ही भाव था किन्तु प्रिक्षे से उसके साथ मृत्यु का सम्बन्ध हो गया। यह परिभाषा कुछ अनिश्चित सी है और इसमें भी भरत के सूत्रों की भाँति व्याख्या की विविधता की गुँ जाइश है—

'Tragedy, then, is an imitation of some action that is serious, entire, of some magnitude, by language embellished and rendered pleasurable by different means is different parts, presented not through narration but in action, effecting through pity and terror the purgation of these passions.'

इस परिभाषा से प्रतीत होता है कि ट्रेजेडी या कहणात्मक नाटक किसी गम्भीर, पूर्ण श्रीर बड़े कार्य के श्रनुकरण थे। यह श्रनुकरण विवरण में नहीं वरन् कार्य में होता है

१. Shipley लिखित 'The Quest for Literature' (पृष्ठ १६६) से उद्धृत।

(यही श्रान्तर महाकाव्य श्रीर नाटक का है; महाकाव्य में विवरण रहता है, नाटक में श्रमुकरण कार्य द्वारा होता है) श्रीर इमकी भाषा-विविध साधनों द्वारा श्रलंकृत श्रीर प्रसादपूर्ण (Pleasurable) बनाई जाती है। इसका फल भय श्रीर करुणा को जाग्रत कर इन भावों का रेचन (निकास) है। इस परिभाषा का श्रन्तिम श्रंश ही सबसे संदिग्ध है, इसमें यह स्पष्ट नहीं है कि रेचन भी भय श्रीर करुणा का ही होता है या श्रीर किन्हीं का।

यूनान के दुःखान्त नाटक-लेखकों में ईस्किलस (Aeschylus), सोफीक्लीज़ (Sophocles), युरोपिडीज (Euripides) मुख्य हैं।

गीत के उदय होने के कारण यूनानी नाटकों में सामूहिक गान की, जिसको कोरस (Chorus) कहते हैं, प्रधानता रहती थी। इसके बीच में आ जाने से दृश्य विभाजित हो जाते थे। यूनानी दुःखान्त नाटक प्रायः चंहरे या मुखौटे (Masks) लगाकर खेले जाते थे। अभिनेता लोग विशाल लगने के लिए ऊँची एड़ी के जूते पहन लेते थे। ये जूते बिस्कन (Buskin) कहलाते थे।

यद्यपि चेहरे स्वामाविकता के लिए लगाये जाते थे तथापि ये र्त्रामनय-कला के वेकाम में बाधक रहे । बनावटी चेहरों में उतार-चढाव कहाँ ? युनान के न ट्य-एहों के वेकाल श्रौर खुत्ते होने के कारण उनमें श्रीमनय-कीशल टिखलाना ही कटिन था।

पश्चिमी सम्यता यूनान से इट घर रोम में पहुँची। यद्यपि रोमन लोग विजेता तथापि वे विजित यूनानियों से पूरी तौर से प्रमावित हुए थे। रोम ने राजनीतिक विजय ।ई थी किन्तु सांस्कृ'तक विजय यूनान की ही हुई। रोम में यूनानी हास्य-नाटकों का गत्रकरण हुआ श्रीर इनके लिखने में वे लोग श्रिधिक सफत्त रहे। इनकी सख्या भी गिधिक रहो। रोम के करुणा-प्रधान नाट्यक रों के केवल सिनेका (Seneca) का नाम नलता है। इसके नाटक अब्य श्रिधिक थे, दृश्य कम।

रोम में भी श्रिमिनय-कला की उन्नित न हो सकी क्योंकि उनके यहाँ श्रिभिनेता लोग अधिकतर दास होते थे। रोम में नाटकों द्वारा विलासिता श्रीर क्रूरता के दृश्यों का प्रचार होने लगा इसी कारण धार्मिक समाज में उन नाटकों का विरोध हुआ श्रीर वहाँ पर नाट्यक्ला का हाम होना प्रारम्भ हो गया। रोमन नाटकों का महत्त्व इस बत में हैं कि उन्होंने युरोप के नाटकों को प्रभावित किया।

मनुष्य की प्रकृति खेल तमारो चाहती है। जिस धर्म ने नाटकों का विगेध किया था उसने नाटकों को दूसरे रूप में ऋपनाया।

यूरोप के प्रारम्भिक नाटक गम-लीलाओं को तरह अधिकतर धार्मिक होते थे। उनमें ईसामसीह तथा उनके शिष्यों को जीवन-घटनाओं का अभिनय रहता था। ये रहस्य और चमस्कार-सम्बन्धी नाटक (Mystry and Miracle Plays) कहलाते थे। इनके परचात् नीति-प्रधान नाटक (Morality Plays) आये। ये नाटक प्रायः रूपक और अन्योक्ति प्रधान होते थे। कभी-कभी इनमें अपने यहाँ के 'प्रशेषचन्द्रोद्य' आदि नाटकों की भाँति, धैर्य, कहला आदि अमूते धार्मिक भावनाओं को पात्र बना दिया जाता था।

यूरोप मे आधुनिक हंग के नाटकों का उदय पुनक्त्थान-काल (Renaissance) से हुआ है। उन दिनो प्राचीन आदर्शों की उपासना-सी होने लगी थी। यूनान और रोम के आद्श तो वे हो रहे किन्तु विषय में परिवर्तन हो गया। नाटकीय कथावस्तु में प्रेम का अधिक समावेश होने लगा। इसी को नियो-क्लासिक (Neo-Classic) अर्थात् अभिनय प्राचीनतावादी युग कहते हैं। इसके परचात् स्वावन्त्य-युग (Romantic) आया। इसमें विषय तो प्रम ही रहा, कथावस्तु में अभागत वर्ग की ही प्रधानता रही किन्तु प्राचीन नियमों की अबहेलना होने लगो। यह अबहेलना स्वाभाविक ही थी क्योंकि नियम परिस्थितियों के अनुकूल वनते हैं। वे नियम बदलती हुई परिस्थित में केवल नियम होने के कारण उपाय नहीं हो सकते। इस स्वातन्त्य-युग में सुखान्त नाटकों में कहणात्मक तत्वों का समावेश होन लगा था।

प्रसंगवश यहाँ पर प्राचीन यूनान के नियमों में से संकलन-त्रय के नियम का उल्लेख कर देना उनुपयुक्त न होगा। प्राचीन नाटकों में स्थल, कोल ख्रौर काये की एकता की ख्रोर ऋषिक ध्यान जाता था। वे चाहते थे कि जो

संकलन-त्रय घटनाएँ नाटक मे दिखाई जायँ, उनका सम्बन्ध एक हो स्थान
Three Unities से हो, यह नहीं कि एक दृश्य आगरे का हो तो दूरा दृश्य
कल्व-ते का। इसी को वे स्थल की एकता (Unity of

Place) कहते थे। दूसरी बात यह थी कि जो घटना नाटक में दिखाई जाय वह वास्तव में उतने समंग्र की हो जितना कि नाटक के श्रीमनय में लगता हो। उसको वे समय की एकता (Unity of Time) कहते थे। ऐसा करने में वास्तिविक समय का रंगमञ्ज के समय से ऐक्य हो जाता था। तीसरी बात यह थी कि कथावस्तु एकरस हो। इस एकरसता को निमाने के लिए प्रासंगिक कथात्रों को स्थान नहीं मिल सकता था। इस नियम को कार्य की एकता। Unity of Action) कहते थे।

ये तीनों बातें यूनानी रंगमञ्ज की स्त्रावश्यकता स्रों के परिणामस्वरूप थीं। यहाँ के नाटकों में दृश्य नहीं वटले जाते थे। सामूहिक गान द्वारा, जिसकी वे Chorous कहते थे हो दृश्यों में स्रान्तर डाल दिया जाना था। वहीं पर्दे का काम करता था। उनके रंगमञ्ज पर वास्तव में स्थान वटलता नहीं था। इमीलिए वे स्थान की एकता पर जोर देते थे। यूनानी नाटक स्त्राजकल के नाटकों की भाँति दो या तीन पएटे के नहीं होते थे। वे बड़ी देर तक (प्राय: दिन भर से भी स्त्राधिक) चलते थे। इसिलए वे समय की काट छाँट में विश्वाम नहीं रखते थे।

कार्य की एकता वेसे तो नाटक की प्रधान आत्रश्यकताओं में से हैं। इससे नाटक में उच्छु हु लता नहीं त्राने पातो किन्तु उन्होंने इसे एक त्र्यु ज्वत सीमा तक पहुँचा दिया था। यह उनके अनुकरण-प्रधान आदर्श के अनुकृल था। वे रंगमञ्ज और वास्तिविक घटनाओं में भेद नहीं रखना चाहते थे। किन्तु कला अनुकरण-मात्र नहीं हैं, उनमें चुनाव रहता है। प्रभाव के लिए घटनाओं को व विस्थित रूप में रखना पहला है। इसके अतिरिक्त किमी घटना को समभ ने के लिए उत्तके पूर्व घटी हुई वालों का बतलाना भी अवश्यक होता है।

नाटकों में केवल विवरण (Narration) से काम नहीं चलता उसने किया ख्रीर प्रत्यत्त अभिनय का अधिक मूल्य होता है। पूर्व की घटनाएँ सब एक ही स्थल में चिटत नहीं होतीं। श्राजकल का समाज पहले से अधिक पेचीटा है। हमारे सम्बन्धों का जाल बहुत दूर तक फैला रहता है। ऐने समाज में स्थल की एकता का नियम निभाना बड़ा किटन हो जाता है। इसके लिए पट-परिवर्तन का साधन भी अच्छा है। पर्दे के माथ-साथ ही वातावरण बटल जाता है। श्राजकल तो विना पर्दा उटे हो सभी वातावरण और-का-और हो सकता है। फिर आजकल के लोग स्थलैक्य की क्यों परवाह करने लगे? संस्कृत नाटकों में भी स्थलैक्य की परवाह नहीं की गई। शेक्सपियर के 'टैम्पैस्टर (Tempest) के सिवाय और किसी नाटक में इन नियमों का निर्वाह नहीं हुआ। जिल्टन के 'सेम्सन एगनोस्टीस' (Samson Agonistes) में युनानी आदशों का पूर्णतया निर्वाह हुआ है। संस्कृत नाटककार स्थल बटलने के लिए नाटक के भीतर ही पर्याप्त व्याख्या रखते थे। उत्तररामचरित में औ रामचन्द्र जी का दएडक बन नहीं पहुँन जाते। नाटकीय प्रभाव के लिए श्री रामचन्द्र जी का दएडक बन जाना आवश्य था। किन्तु इस नियम की अवहेलना करने का यह अभियाय नहीं है कि चाहे

जैसे दृश्य रख दिये जाय । एक श्रंक के भीतर ही एक साथ लाहौर श्रौर न्यूयार्क के दृश्य रख देना ठीक नहीं क्योंकि वहाँ पहुँचने में भी समय लगता है । राम को द्राइक बन भैजने के लिए नाटककार को शम्बूक की कथा लानी पड़ी।

संस्कृत नाटकों में काल-संकलन का नियम किसी अंश में पाला जाता था। एक अंक में वर्णित कथा एक दिन से अधिक की होने का निषेध ह और दो श्रंकों के बीच में एक वर्ष से अधिक का व्यवधान वर्जित था। पाछे के नाटकक'रों ने जिन में शेक्सियर भी था इन नियमों का पालन नहीं किया। यद्याप अपने यहाँ यह नियम बड़ा कड़ा था 'वर्षाद्धवं न तु कदाचित्' (नाट्यशास्त्र—२०१२६) तथाप इस नियम की भी उत्तर-रामचित में अवहेलना हुई। पहले और दूसरे अङ्क के बोच में ही बारह वर्ष का व्यवधान है किन्तु इस अन्तर को नाटककार ने बड़े औराल के साथ दिखाया है। आवियो द्वारा बालकों के बारह वर्ष का हो जाना बतनाया है। हाथी के बच्चे की उम्र से भी समय का भान कराया गया है। श्री रामचन्द्र जी पृत्र परिचित दृश्यों को देख कहने लग जाते हैं कि ये गिरि, पर्वत और निदयाँ तो वे ही हैं—

'बहु दिन पाछें विपरीत चिन्ह देखन सों,
यह कोऊ भिन्न बन से न जिय ग्रावें है।
जहाँ के तहाँ पें किन्तु ग्रचल हेरि,
सोई पंचवटी विसास ये हढ़ावें है।।'
—सत्यनारायगुकृत उत्तररामचरित के ग्रनुवाद से

इस उक्ति के (यह पंचवटी वही है) द्वारा समय का व्यवधान कुछ घटा हुन्न सा प्रतीत होने लगता है। त्राचार्यों ने व्यायोग श्रीर समवकार में त्राने वाली घटनाश्रं के लिए काल निश्चित कर दिया था।

कार्य की एकता हर समय के नाटकों में एक आवश्यक तस्त्र रहता है किन् एकता का मतलव शुक्त वैविध्यहीन एकता नहीं। प्रामङ्किक घटनाओं का बिलकुत बहिष्कार कर नाटक में एकरसता लाना उसके महत्त्व को कम करना है। वैविध्य में हं एकता का महत्त्व है। एकरसता से तो जी ऊव जाता है। अनेकता में एकता स्थापि करना वस्तु को संगटित बनाना है। बिना अवयवों के संगटन कैसा? सूखे शहतीर-की-र निस्वयव एकरसता निर्धीय हो जाती है। हरे-भरे वृद्ध-का-सा वैविध्य-पूर्ण स्कन्ध-शाखाम ऐक्य हो दर्शकों के लिए नयनाभिराम होता है।

१ भरतप्ति ने भी बहुत से कार्यों को एक श्रद्ध में लाने का निषेध नहं किया है किन्तु उनमें श्रविरोध रखना बतलाया है। यह कार्य की एकता ही है— 'एकाङ्केन कदाचित् बहूनि कार्याणि योजयेद्धीमान्। श्रावश्यकाविरोधेन तत्र काव्यानि कार्याणि॥' —नाट्यशास्त्र (२०।२५

रोमान्टिक स्कूल के लोगों ने स्थल और समय की एकता की अवहेलना की और कार्य की एकता को उन्होंने ऊपर के बतलाये हुए व्यापक अर्थ में लिया । रोमान्टिक स्कूल वालों में और अभिनव प्राचीनतावादियों में एक बात का और अन्तर था । वह यह कि अभिनय प्राचीनतावादी संस्कृत-नाटकवारों को भाँति मंच पर मृत्यु आदि के घोर दश्यों का दिखाया वर्ष्य मानते थे और उनका अभिनय नहीं करते थे । वे उस घटना के हो जाने की सूचना किसी पात्र द्वारा दिला देने थे । घोर और उम्र घटनाएँ रंगमञ्च से बाहर हुई समभी जाती थीं और उनका उल्लेख हो जाता था । रोमान्टिक लोग घटना को मंच पर घटती हुई दिखाना अधिक प्रसन्द करते थे ।

शेक्मिपियर इन्हीं रोमान्टिक विद्रोहियों में से था। वह वोर और उम्र प्रकार की घटनाओं को स्टेन पर दिखलाने में नहीं चूका, शेक्सिपियर के नाइकों का विषय अधिकतर अभिनात वर्ग का जीवन रहा। शेक्सिपियर ने ट्रेजेडी, कामेडी, दुःखान्त का पार्थक्य भी मिटान्स। दिया अर्थात् यह नहीं माना कि ट्रेजेडी के साथ कामेडी का योग न हो सके अथवा इसके विपरोत सुखान्त नाटकों में करुणात्मक हश्यों का समावेश न हो। 'मर्चेन्ट ऑफ वेनिस में करुणात्मक हश्यों का सुखट सम्मिश्रण है।

यूरोप क ट्रामों का इतिहास यहा पेचीदा है। शेक्सपियर के बाद नाटकीय ब्रादशीँ में बहुत-सा धात-प्रतिधात होता रहा। ब्राधुनिक समय के नाटकीं के बारे में दी-एक शब्द कहकर इस प्रसंग को समाप्त कर दिया जायगा।

इब्सन का श्राधिनिक नाटको पर सबसे श्रिधिक प्रभाव नार्वे-निवासी इब्सन प्रभाव (Ibson सन् १८२८-१६०६) का है। इब्सन द्वारा नाट-कीय श्रादशोँ में कई परिवर्तन हुए। उनमे पाँच बातें मुख्य हैं।

पहली यह कि नाटकों का विषय ऐतिहासिक न रह कर वर्तमान समाज और उनकी समस्याएँ हो गया। यद्यपि भानव जीवन की समस्याएँ शाश्वत हैं तथापि वे युग के अनुकृत बढ़लती रहती हैं। प्राचीन युग में नभीन समस्याओं का अवतरित करना उचित नहीं हैं। हमको अपने निकट का जीवन अर्तात की अपेता अधिक आकर्षक लगता है (इसमे मतभेट हो सकता है) दूसरी वात यह है कि नाटक का विषय अभिजात वर्ग में ही सीमित नहीं रहा। साधारण कोटि के लोगा मानव किन का विषय बन गये। बहुत सी सामाजिक समस्याएँ साधारण कोटि के लोगों मे केन्द्रित रहती हैं। तीसरी बात यह है कि नाटकों में व्यक्ति वर्षाक्त के द्वेष की अपेता सामाजिक संस्थाओं के प्रति विद्रोह अधिक दिखाया जाने लगा। उनमें युवकों के हृदय में उठते हुए विद्रोह की खाया दिखाई देने लगी। जो सामाजिक वन्धन, शील और मर्याटा के आदर्श विक्टोरिया के युग में आदरणीय समक्ते जाते थे, वे उपेत्तणीय बन गये। चौथी बात यह भी हुई कि बाह्य संघर्ष की अपेत्ता आति थे, वे उपेत्तणीय बन गये। चौथी बात यह भी हुई कि बाह्य संघर्ष की अपेत्ता आति कम

हो गये श्रीर नाटक स्वाभाविकता की श्रीर श्रधिक बढ़ा।

इंगलैंगड में गाल्सवर्टी (Galsworthy), बर्नार्ड शॉ (Bernard Shaw) आदि नाटककारों पर इब्मन का प्रभाव पर्याप्त मात्रा में पड़ा है। इसके कारण रंगमञ्च वाग्तविक स्थिति के अधिक अनुकूल हो गया है। इसलिए रंगमञ्च के संकेतों में जरा-जग सी बात का क्योरा दिया जाता है। इसका प्रभाव अपने यहाँ के नाटकों पर भी पड़ है। देखिये लद्दमीनारायण मिश्र, सेठ गोविन्ददास, भुवनेश्वरप्रसाद, रामकुमार वर्मा पंतजी आदि के नाटक।

युोप में इब्मन से ही नाटकीय ब्राटशों की इतिश्री नहीं हो जाती है। यथार्थ वाट की प्रतिक्रिया भी चल रही है। चिणिक समस्यात्रों को खोड़कर मानव-जाति कं चिरन्तन ब्रौर मौलिक समस्यात्रों की ब्रोर भी ध्यान ब्राकिप

श्रन्य प्रवृत्तियाँ किया जाता है। कवित्व श्रीर प्रतीकवाद (Poetry and Symbolism) को स्थान मिल रहा है। प्राकृतिक घटनाएँ

मानवीय समस्यात्रों की प्रतीक वन जाती हैं। यह एक प्रकार की अन्योक्ति-पद्धति हैं मेटरलिंक (Maeterlinck) आदि नाटककारों ने गम्भीर आध्यात्मिक विषयों व विवेचन ही अपना मुख्य ध्येय बना रखा है। वे आध्यात्मिक संघर्ष को नाटक के रूप घटित दिखाते हैं। आजकल के कुछ न टकों में कलपना की भी उड़ान रहती है। पंतर की 'ज्योत्स्नार में इम प्रवृत्ति का प्रमाय है। सेठ गोविन्ददास के नाटक 'प्रकाश' में सो चोनी के वर्तनों की दुनान में युन जाने की बात जो प्रतरम में दी है, वह भी एक प्रक का प्रतीकवाट ही है। स्वयं प्रकाश ही वह साँड है।

### एकांकी नाटक

इसी युग में एकां नी नाटकों का उदय हुआ। प्रारम्भ में ये नाटक समय की पृ के लिए खेले जाते थे। नाटक देखने के लिए कुछ लोग देर में श्राया करते थे। लोगों के लिए समय पर श्राने वालों को खाली बिटलाना उनके साथ श्रम्याय थ इसलिए श्रापन्तुकों के मनोविनोदार्थ प्रधान नाटक के श्रारम्भ के पूर्व छोटे नाटकीय ह दिखाये जाते थे। लोग इन हो श्रिधिक पसन्द करने लगे। श्राधुनिक एकांकी नाटकों इन्हीं से उदय हुआ। ये नाटक समय की बचत करने वाली मनोवृत्ति के श्रा श्रमुकुल हुए।

यद्यपि संस्कृत में भी रूपकों के प्रकारों में एकांकी नाटक थे (जैसे—भाग, ह व्यायोग, वीथी, प्रहसन) तथापि वर्तमान हिन्दी एकांकी नाटकों ने पश्चिमी एक नाटकों से ही प्रेरणा ग्रहण की। वर्तमान एकांकियों में प्राचीन एकांकियों के-से रस, और सन्धियों ब्रादि के नियम नहीं बरते जाते हैं वे ब्राधिकांश में पाश्चात्य शिल्प

श्रतुक न रचे जाते हैं। जिस प्रवृत्ति ने छोटो कहानियों को जन्म दिया है उसी ने एकांकी नाटकों का प्रचलन कराया है। ब्राजकल के पेच टा जीवन में समय का अपेताकत ब्रामाव रहता है इसलिए इनका ऋाविर्भाव समय की ऋावश्यकता के ऋतकच ही हुआ है। यूगेप में भी इनका श्राविभी। समय के सद्वयोग के लिए हुआ था। श्रमी ग्राटमी नाटक देखने प्राय: कुछ देर से आते थे। उस समय तह अन्य आये हए दर्श हों के मनोरञ्जन के लिए कुछ छोटे नाटकों की रचना की गई थी. जिससे उन लोगो का समय नष्ट न हो। इनकी Curtain Raisers अर्थात पर्दा उटाने वाले कहते थे। उनके समाप्त होने पर ही प्रधान नाटक का ही ब्रारम्भ होता था। इनमें कहानी-की-सी एक तथ्यता रहती है, पात्र मी श्रापेता कृत कम रहते हैं श्रीर संकलनत्रय का भी कुछ श्राधिक संविधा के साथ पालन होता है। भारतेन्द्र शल के ए गंकी तो प्राचीन आदशों पर ही रचे गये किन्तु वर्तमान रकांकियों ने पाश्चात्य देशों के एकांकियों से प्रेरणा ग्रहण की। हिन्दी नाटक-साहित्य पर बहुत कुछ पश्चिमी प्रभाव है किन्तू इसका यह र्म्याभयाय नहीं कि हमारे यहाँ के नाटक-हार श्रन्धानुहरण कर रहे हैं। वरन यह कि जी प्रवृत्तियाँ युगेपीय नाटककारों के मन में क म कर रही है। वे इमारे यहाँ के नाटककारों के मानस को भी प्रेरित कर रही हैं। चामाविकता की पुकार हमेशा से चली ब्राई है. उसके रूप बदलते रहे हैं 1 मोप से हमारे नाटकवारों को उटाहरण मिल जाने के कारण उनका काथ सरख प्रवश्य हो जाता है किन्त उनको सब बातें देशी रंग में रँगनी पड़ती हैं।

### सिनेमा भ्रौर रेडियो-नाटक

श्रमिनयात्मक मनोरं उन के त्तेत्र में सिनेमा श्रौर रेडियो नाटक टोनों ही नवीन [ग की देन हैं श्रौर इन्होंने जनता में लोकप्रियता भी प्राप्त कर ली हैं। नाटक में जहाँ सजीव स्त्री-9ुक्षों द्वारा वास्त्रविकता की श्रानुकृति की जाती हैं सिनेमा वहाँ मिनेमा में उनके छाया-लोकमय चलचित्र दिखाये जाते हैं जिनके द्वारा मौखिक श्रमिनय (वाचिक) भी होता है। मिनेमा

हर्य-विधान की प्रधानता रहतो है स्त्रौर जहाँ तक वातावरण का प्रश्न है, सिनेमा उटक की बहुत-मी युनता स्त्रों को पूरा कर देता है। मिनेमा फाटोग्राफी स्त्रौर हाथ के बनाये ए नित्रों द्वारा जो स्टेज पर असम्भव होता है उमको मा सम्भव कर दिखाता है किन्तु ज़िनेमा स्त्रौर नाटक में स्त्रन्तर है। नाटक पढ़ें स्त्रौर देखें दोनों ही जाते हैं। सिनेमा के गए जो सिनेरिको लिखे जाते हैं वे केवल पट पर दिखाये जाने के लिए ही होते हैं। मिलेए सिनेरिको सिंहर्यों को स्त्राक्ष्य हैं। मनमोहक बनाने की स्त्रोर स्त्रधिक ध्यान विया जाता है। स्त्रानकल नाटकों में से सगीत का स्त्रनावश्यक समावेश कम हो जाता है जित्र सिनेमा में उसकी स्त्राक्षकता बढ़ाने के लिए सगीत को विशोषकर चलते हुए संगीत

को विशेष महत्त्व दिया जाता है। इसिलए जनता के निम्न स्तरों में उस प्रकार के संगीत की मान्यता भी ऋषिक हो गई है। सिनेमा के नाटक पुराने पारसी नाटकों के बहुत ऋंश मैं निकट ऋग जाते हैं।

श्रव्य काव्य में चाहे वह पद्यमय श्रीर चाहे वह गद्यमय हो केवल १ व्हों का ही सहाग रहता है। उसमें कलपना पर विशेष बल देना पड़ता है। शब्हों द्वारा ही सारा चित्र विधान उपस्थित किया जाता है। नाटक श्रीर सिनेमा में कलपना पर कम बल डालना पड़ता है इमिलए वे जनसाधारण के लिए श्रीयिक उपयोगी सम्भे गये हैं श्रीर उनको प्रचार का भी साधन बनाया गया है। पाण्डित्य की दृष्टि से दृश्य-काव्य १ व्याक्ताव्य से नीचे उत्तर श्राता है तभी तो उसको पचम वेद कहा गया है जिसमें शुद्रों को श्राय्यात् श्रव्य-काव्य श्रव्य-काव्य श्रेष्ट नीचे उत्तर श्राता है। सिनेमा में न तो भाषा की वार्राकियों पर श्राव्यात्र वार्तालाप होते हैं श्रीर न चरित्र को प्रकाश में लाने वाले स्वगत कथन होते हैं। स्वगत कथन श्रक्ताभाविक चाहे हों किन्तु वे प्रायः पाण्डित्य-पूर्ण होते थे। मिनेमा की भाषा जनता की भाषा होती है। उसमें चरित्र की श्रवेद्या चमत्कार का प्राधान्य रहता है।

सिनेमा नाटक की भाँति दृश्य श्रीर अन्य दोनों ही होता है किन्तु रेडियो नाटक केवल अन्य हो होता है। उसमें भी अब्य-काव्य की भाँति बलपना का श्रीधक श्राअय

लेना पड़ता है किन्तु उमकी ध्वनियाँ सजीव होती हैं जिनके रेडियो नाटक सूद्म उतार-चढ़ाव में लिखित शब्द से कुछ स्रधिक भावाभि-

व्यक्ति रहती हैं। श्राद्यमियों की गति श्रादि के भी चित्र (उत्तरना-चढ़ना, दरवाजा खटखटाना श्रादि तथा श्राहें, सिसिक्यों, हॅमना, रोना, द्यंग्य श्रीर मुस्कराहट का बदला हुश्रा लहजा) ये सब बातें शब्द द्वारा प्रसारित हो जाती हैं। मुख-मुद्रा, भ्रकुटी संक्षेच, श्रश्रु, कम्पादि का द्योतन शब्द संक्ष्तों द्वारा ही होता है जिन श्रद्ध-भांक्षयों का ध्वनि द्वारा वित्रण नहीं हो सकता है उनका किसी पात्र द्वारा वर्णन कर दिया जाता है (यदि उनका वर्णन श्रावश्यक हो)। दृश्य का बदलना, पर्दा गिरना, नहीं होता है वन्न वाद्य संगीत का व्यवधान डालकर होता है। पिर भी उसमें सिनेमा-का-सा दृश्य-विधान नहीं होता है। दूरों का श्रवतर समय में कठिनता से परिवर्तित हो पात है। दूरी का भान तो सिनेमा में दृश्य-विधान को कुछ लम्बा करके नाटक से श्रधिक सफलता से कराया जाता है। रेडि गो-नाटक सिनेमा को श्रपेला कम समय में होते हैं बे श्रधिकारा में एकांकी की भाँति होते हैं श्रीर इसिलए उनमें उतनी पेचीदगी भी नई।

रेडियो नाटकों में समय का भी बन्धन अधिक होता है। इसी कारण उसकं

दूसरी विधा 'रूपक' में जिसको ऋंग्रेजी में Feature कहते हैं प्रकथन ऋर्थात् नेरेशन को ऋधिक स्थान मिलता है, ऋावश्यक कथोपकथन के बीच

रेडियो रूपक में उनका तारतम्य जोड्न वाले सूत्रधार या 'नेरेटर' द्वारा प्रकथन स्था जाते हैं। उनके द्वारा समय की खाई पाट दी जातो है।

सूत्रधार समय का संकेत जैसे पाँच वर्ष वाद बीच की आवश्यक बातें कह हर आने वाले कथोपकथन की भूमिका बाँध देता है (हिमालय नाम के रूपक में प्रागितिह।सिक काल से अब तक का हाल है)। इसलिए रेडियो के फीचर उपन्यास के अधिक निकट आ जाते हैं किन्तु उसमें उपन्यास की-मी पात्रों की बहुलता और पेचीटमी नहीं रहती है, इसोलिए चिरत्र का भी विकास नहीं दिखाया जा सकता है। प्रायः एवांकी नाटकों की माँत बने-बनाये चिरत्रों पर ही प्रकाश ड'ला जाता है। कहीं-कहीं विशेष आधात पड़ने पर परिवर्तन भी हो जाता है किन्तु विकास के लिए गुँ जाइश नहीं रहती। यद्यपि रूपक शब्द नाटक से भी अधिक व्यापक है क्योंकि नाटक रूपक की एक विधा है, तथापि रेडियो में रूपक का व्यवहार नाटक से भिन्न इसी पारिभाषिक अर्थ में होता है, अर्थात् जिसमें कि संवाद के साथ सूत्रधार द्वारा कुछ विवरण भी रहता है। ध्वनि-प्रधान होने के कारण रूपकों में कभो कभी अनुकारों अर्थात् असली पात्रों-कारों जैसे महात्ना गाँधी या सरदार पटेल की वास्तविक वर्गी भी ग्रामोफोन-रेकाई द्वारा किया जाता है।

रेडियो नाटकों में केवल वाचिक अभिनय रहता है सो भी अपूर्ण किन्तु कलाकार का कौशल इस बात में रहता है कि मामिक स्थल सब कथोपकथन में आ जाय। सिनेमा के लिए घर से बाहर जाना पड़ता है। रेडियो-नाटक घर के कच्च में ही सुने जा सकते हैं। यहां उनकी सफलता का मूल कारण हें, अन्यथा उनमें नाटक के पूण गुण नहीं आने पते। श्री विध्णु प्रभाकर, श्री उदयशंकर भट्ट, श्री उपेन्द्रनाथ अश्क, श्री गिरजाकुमार माथुर, श्री प्रभाकर माच्चे, श्री अज्ञेय, श्री भारतभूषण अग्रवाल, श्री रामचन्द्र तिवारी आहे ने कई सुन्दर रेडियो-नाटक लिखे हैं जो समय-समय पर रेडियो हारा प्रसारित भी हुए हैं। श्री उदयशंकर भट्ट के दो ध्वनि-नाटक, 'एकला चलो रेर और 'कालिदार' प्रकाशित भी हो चुके हैं।

## हिन्दी का नाट्य साहित्य

यद्यपि हिन्दी को संस्कृत श्रौर प्राकृत की मूल्यवान पैतृक सम्पत्ति प्राप्त थी तथापि इसका उपभोग उन्नीसवी शताब्दी से पूर्व न हो सका। इसके कई कारण थे। हिन्दी के प्रारम्भिक साहित्य का उदय श्रीपस की मारकाट श्रौर

म्रभाव के कारण मुनलमानी त्राक्षमणों के सुब्ध वातावरण में हुन्ना था। इस समय देश में वह शान्ति न थी जो नाटकों के स्त्रमिनय स्त्रीर विकास के लिए ऋषेस्ति थी। नाट्य साहित्य की सृष्टि के लिए जीवन के प्रति स्नास्था स्रोर जातीय उत्साह स्रपेक्ति होता है। बहुत दिनों की दास्ता, स्रशान्ति स्रोर उत्पीइन ने इस उत्साह को नष्ट कर दिया था। हमारे भाग्यवाद स्रोर मायावाद ने भी हमारे जीवन के प्रति स्रास्था को कम कर रक्का था। स्रंग्रे जी राज्य के स्रागमन से जीवन की वास्तिविक-तास्रों को द्योर हमारा ध्यान द्यावित हुस्रा स्रोर उस काल की स्रपेक् कृत शान्ति ने स्रपनी समस्यास्रों की नाटकीय स्रभिव्यक्ति का स्रवसर दिया। मुमलमानों के यहाँ नाध्य साहित्य का विल्कुल स्रभाव था उनसे इनके सम्बन्ध में कोई उत्ते जना या प्रोत्साहन मिलना स्रमम्भय था, नाटकों में गद्य स्रोर पद्य दोनों हो रहते हैं क्योंकि बोल-चाल की स्वामाविक भाषा गद्य हो है। संस्कृत नाटकों में गद्य पर्यान मात्रा में रहती थी किन्तु हिन्दी भाषा के विकास के स्राम्भ-काल में गद्य का कोई रूप प्रतिष्टित न था। हिन्दी स्रार संस्कृत के नाटकों की बीच की कड़ी हमको विहार के नाटकों में मिलती है उद्याहरणस्वरूप उमापित उपाध्याय का पारिजात-हरणा नाटक दिया जा सकता है।

हिन्दी में जो प्रारम्भिक नाटक लिग्वे गये वे प्रायः संस्कृत के स्रमुवाद थे स्रौं पद्यात्मक संवाद के रूप में थे। नेवाज कवि कृत 'शकुन्तला' नाटक तुलसीदास जी वे

समकालीन प्रमिद्ध जैन कवि बनारसी दास जी का 'समयसार'

पूर्व हरिश्चन्द्र युग तथा 'प्रबोध चन्द्रोद्रयं का ब्रजवासीटाम द्वारा किया हुन्ना श्चनुवा ऐसे ही नाटक हैं, जो केवल मंबाद-रूप में होने के कारण नाटः नाम से ऋविहित हुए हैं। पिछले नाटक का विषय श्चाध्यात्मि

है श्रीर पात्र प्रायः कल्पित या चित्त-वृत्तियों के मानवीकरण हैं। इस श्रेणी के नाटकों वे देव जी का 'देव माया प्रपञ्च' नाटक (यद्यपि श्रव इसके प्रसिद्ध कवि देवकृत होने वें सन्देह किया जाता है) भी श्राएगा। इन प्रारम्भिक नाटकों की सूची में महाराव काशीराज की श्राज्ञा से बना हुत्रा 'प्रभावती' तथा श्री महाराज विश्वनाथ सिंह क 'श्रानन्द रश्वनन्दन' इन दो नाटकों के नाम श्रीर गिनाये जाते हैं।

स्वनामधन्य श्री भारते दु हिरिचन्द्र ने सर्वप्रथम नाटक जिसमें पात्रों के प्रवेशां के नियम का पालन हुन्ना है त्र्यने पिता श्री किविय गिरधरटास (वास्तिविक नाम बा गोपालचन्ट जी) का बनाया हुन्ना 'नहुष' नाटक बतलाया है। इसमें इन्द्र को ब्रह्म हर लगने के कारण उनके पटच्युत होने तथा नहुप के इन्द्र-पट को प्राप्त होकर कामलोलुपता वश इन्द्राणी को वरण करने की श्रीमलाषा से सप्तिषियों को पालकी में जीतकर उन यहाँ जाने की चेष्टा एवं दुर्वामा द्वारा शापित होकर उनके (नहुष के) पतन की कथा है

१. यह एक म्राध्यात्मिक पद्य रचना है। इससे जीव मुद्गल (जैन साहित्य भौतिक पदार्थ को कहते हैं) का नाटक सम्बन्धी रूपक बाँधा है; स्वयं यह नाट नहीं है।

हिन्दी का दूपरा नाटक राजा लद्मण्मिंह का 'शकुन्तला' नाटक है। इसकी गद्य खड़ी-बोली की है श्रीर इसका पद्म-भाग ब्रजभाषा का है। यह पहले-पहल पिन्काट साहब के सम्पादकत्व में छपा था। श्रनुवाद होते हुए भी इसमें मून-का-सा श्रानन्द श्राता है। इसकी भाषा के माधुर्य की प्रशंना भारतेन्द्र जी ने भी की है। इस प्रकार पूर्व हरिश्चन्द्र काल के नाटकों का विधय प्राय: श्राभ्यात्मिक या पौराणिक रहा। ये नाटक प्राय: संस्कृत के श्रनुवाद होते थे श्रीर इनकी भाषा श्रिधशंग्रा में (कम-से-कम पद्म भाग श्रवश्य) ब्रजभाषा रही। भाषा के सम्बन्ध में इस परिपाटो का पालन भारतेन्द्र जी के समय तक होता रहा।

वास्तिविक म्रार्थ में हिन्दी नाट्य साहित्य के जन्मदाता होने का श्रेय भारतेन्दु जी को ही दिया जा सकता है। उन्होंने संवत् १६२५ में सबसे पहला स्रनृदित नाटक 'विद्या सन्दर' लिखा (यह बंगला से स्रनुवादित था) स्रौर

भारतेन्द्र-काल 'वैदिकी हिंमा हिंसा न भवति' नाम का सबमे पहला मौलिक नाटक उन्होंने संवत १६३० में रचा। इस बीच में लाला श्री

निवासदास का 'तप्ता-संवरगण निकला। इसकी भारतेन्द्र बाबू ने हिन्दी का चौथा नाटक कहा है। 'वैदिकी हिसा हिंसा न भवति के बाद ग्रालीगढ़ के बाबू तोताराम जी का 'केटो कृतान्त' निकला, यह एडीसन द्वारा लिखे हुए 'केटो' नाम के श्रंग्रेजी नाटक से अनुवादित था। इस प्रकार नाटकों का ढर्ग चल पड़ा।

भारते दु जी ने 'विद्या सुन्दर' श्रीर 'वैदिकी हिसा हिंसा न भवित के श्रितिरिक्त श्रीर भी नाटक लिखे—'प्रेम योगिनो', 'सत्य हिंग्श्चन्द्र' (सम्कृत के 'चएड कौशिक' का कुछ हैंग-फेर का रूपान्तर), 'मुद्रा राच्स' (यह विशाखदत्त के संस्कृत नाटक का श्रवाद है। यह राजनैतिक नाटक है श्रीर इसका कथानक बड़ा पेचीदा है, फिर भी हिन्दी में इसका बड़ा सुन्दर निर्वाह हुश्रा है।) 'विपस्य विपमीषवम्' (भाण नामक प्राचीन दग का एक रूपक है जिस में एक ही पात्र श्राकाश की श्रोर मुँह उटाकर श्राकाश भाषित के रूप में वार्ताचार करता है। इसका विषय श्राधुनिक है, इसमें महाराजा बड़ौदा के श्रत्याचार के कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा उनके प च्युत किये जाने पर संनोष प्रकट किया गया है।) 'चन्द्रावलो' (कृष्ण-भक्ति प्रधान एक नाटिका है। इसमें काव्यत्व की मात्रा श्रिधक है। संचारियों श्रीर विरह-दशाश्रों के श्रन्छे उदाहरण मिलते हैं। इसकी भाषा श्रधकांत में ब्रबभाषा है), 'मरत दुर्दरा' (इसमें भारत की दमनीय दशा श्रीर उसके कारणों का चित्रण है), 'जनतिविंग' (इसमें एक भारतीय नारी के वीरत्व श्रीर कार्य-कोशल का वर्णन है), 'श्रन्धेर नगरी' न्याय की विडम्बना-सम्बन्धी एक प्रहसन) श्रादि चौदह नाटक है।

भारतेन्द्र जी के समकालीन लेखकों के नाटकों में भी श्री बद्रीनारायण प्रेमधन

लिखित 'भारत सौभाग्य नाटक' प्रतापनारायण मिश्र का 'त्रिया तेल, हमीर हठ चढ़े न द्जी बार' (हमीर जिनके सम्बन्ध में यह लोकोक्ति प्रमिद्ध है) श्री राधाकुष्ण दास के 'महारानी पद्मावतीं तथा 'महाराणा प्रतायः, श्री केरावराम भट्ट के 'सरुवाट सम्ब्नः श्रीर 'समसाद सौमनः आदि नाटक उल्लेखनीय हैं। इनके अतिरिक्त लाला श्रीनिवासटास कृत 'रणधीर प्रेम मोहिनीं स्त्रीर 'तप्त: संवरणा', किशोरीलाल गोस्वामी कृत 'प्रण्यनी प्रण्यः स्त्रीर 'मयङ्क-मंजरी' शालिग्राम का 'माधवानच कामकन्दला' द्यादि नाटक भी विशेष रूप से . स्याति पा चुके हैं । उस समय से ही दुःखान्त नाटकों की प्रवृत्ति का श्रीगरोश हो चुका था। 'रण्यीर प्रेममोहिनी' दु:खा त नाटक ही हैं। विक्रने टो नाटकों की भाषा यहाप उर्दू थो तथापि इनमें तस्कालीन जीवन से अविक सम्वर्क था। इनमें राजनीनिक पुट भी था। ये दोनों ही बंगला नाटकों के त्राधार पर लिखे गये हैं, -इसमें सभी प्रकार के पत्र ऋाये हैं। इस समय केनाटकों में प्राचीन परिपाटी का कुछ-कुछ त्याग होने लगा था (भारतेन्दु जी प्राचीन प्रथा से हटे अवश्य किन्तु ऋधिक नहीं । उनके बहुत से नाटकों में मंगलाचरण ऋौर भरत-चक्य भिलते हैं) ब्रौर उनका विषय धार्भिक से हटकर साम जिक श्रौर राजनीतिक की ब्रोर जाने लगा। ऐतिहासिक नाटकों में भी जातीय गौरव की प्रधानता होने के कारण वे राजनीतिक की कोटि में त्रा सकते हैं । इस समय के नाटकों में हास्य व्यग्य का भी समावेश होने लगा श्रीर कहीं-कहीं एक ही नाटक में मनोरंजन के लिए हास्य-प्रधान कथानक को भी स्थान दिया जाता था । भाषा भी ब्रजभाषा से इटकर खड़ी बोली की ख्रोर खाने लगी श्रीर उद्दे के शब्दों का भी समावेश होना श्रारम्भ हो गया।

संस्कृत ग्रीर बंगला के नाट हों का श्रानुवाद तो हरिश्चन्द्र-युग में ही ग्रारम्भ हो गया था किन्तु सकान्ति-काल में वह कुछ तेजी से बढ़ा। भारतेन्द्र जी ने श्रापने समय के ग्राधिकारी ब्यक्तियों हारा विये हुए सस्वृत के नाटकों की

संक्रांति-युग बड़ी हँसी उड़ाई है। नाट्य करने का अर्थ होता है अभिनय करना। उन लोगों ने नाट्य का अर्थ नाचना लगाया था, इस

कारण वे कहीं-कहीं हास्यास्पद बन गये । भारते दु जी लिखते हैं — 'एक ग्रानन्द श्रीर सुनिये । नाटकों में कहीं-कहीं श्राता है 'नाट्येनोपविश्य' श्रर्थात् बैटने का नाट्य (श्रभिनय) करता है । उसका श्रनुवाद हुश्रा—राजा नाचता हुश्रा बैटता है । 'नाट्येनोल्लिख्य' की दुईशा हुई है । ऐसे ही 'लेखनी को लेकर नाचती हुई', 'निकट बैटकर नाचती हुई'।

इस संक्रान्ति-काल के अनुवाद इस प्रकार के न थे। संस्कृत के नाटकों में राय-बहादुर लाला सीताराम 'भूप' कृत अनुवाद बड़े सफल हुए हैं। श्री सत्यनारायण जी का भवभूति का 'उत्तररामचरित' मूल लेखक भाव के निर्वाह और भाषा-सौध्ठव की दृष्टि से उतना ही उत्कृष्ट है नितना राजा लद्दमण सिंह का 'शकुन्तला' नाटक का श्रनुवाद । हाल मैं भास के कई नाटकों के स्वप्नवासबदता, प्रतिमा आदि के सुन्दर श्रनुवाद निकलें इन्हीं दिनों शेक्सियर के नाटकों का भी हिन्दी श्रनुवाद हुशा। बंगला के श्रनूदित नाटकों में क्रिजेन्द्रलाल राय के नाटकों के श्रनुवादों की कुछ दिन बड़ी धूम रही। रिव बाबू के 'डाकघर', 'चित्रांगदा', 'राजा रानी', 'चित्रकुमार-सभा' श्रादि के भी सुन्दर श्रनुवाद निकल चुके हैं। इन श्रनुवादों का श्रंप पिष्डत रूपनारायण पाएडेन को है। इन नाटकों द्वारा हिन्दी नाटकों में गद्य का पचार बढ़ा।

इस काल में कुछ मौलिक नाटक भी लिखे गये। उनमें से तो कुछ तो साहित्यिक कहे जा सकते हैं और कुछ विशेष रूप से पारसी नाटक-कम्पनियों के साथ सममौते की दृष्टि से लिखे गये थे। साहित्यक नाट ों में मिश्रवन्धुश्रीं का 'नेत्रां-मोलन' (इसमें मुन्दमें गजी के मानिक दृश्य दिखाये गये हैं), प एडत बदरीनारायण भट्ट के 'दुर्गावती', चन्द्रगुप्त' तथा 'वेनु-चरित्र' राय देवीप्रसाद पूर्ण का 'चन्द्रकला', 'भानुकुमार', बाबू रैथिलीशरण गुप्त का 'चन्द्रहाम', पिएडत जगन्नाथ चतुर्वेदी का 'मधुर मिलन', पिएडत गायनलाल चतुर्वेदी का 'कृष्णार्जु न-युद्ध' श्रादि नाटक प्रमुख हैं। इन नाटकों में भी कम-से-कम कुछ में तो श्रवश्य पारसी नाटकों-की-सी पद्य की प्रवृत्ति है। जरा-सी बात जी, जैसे —श्राप किस पर नाराज हैं, भट्ट जी के 'दुर्गावती' नाटक मे लम्बी-चौड़ी पद्यमयी प्रमिव्यक्ति की गई है। देखिये—

'ऋद हुए हैं भला, आज यों किस श्रत्याचारी पर आप, कौन में ने वाला है, खुद मिटकर दुनिया का सन्ताप। भला कौन से पापी का आब घड़ा फूटने वाला है, कौन शक्स है जिसका यम से पाला पड़ने वाला है।।'

श्री माखननाल जी के 'कुष्णार्जुन-युद्ध' में भी श्रनावश्यक पद्य प्रयोग की प्रवृत्ति 'किन्तु उन पद्यांशों में साहित्यिकता कुछ श्रधिक होने के कारण वह ज्ञम्य सा हो जाता । जहाँ थोड़ा भावावेश हो वहाँ पद्य इतना नहीं खटकता जितना कि श्रनावश्यक संगो मे—

'वृन्दा ! तुझ में भरा हुन्ना है, मेरे बालकपन का रंग, लाड़ जसोदा मैया का वह भैया बलदाऊ का संग, ग्वाल बाल की सुखद मंडली, गौवें यमुना स्रौर निकुंज, राधा सह सिखयों का स्राना, चन्द्र साथ ज्यों तारक 9ठ्ज ॥'

--कृष्णार्ज् न-युद्ध (पृष्ट १८)

पहले इन्द की श्रपेद्धा इसमें श्रिधिक मार्मिकता श्रीर प्रसंवानुकूलता है। इसमें प्रवृत्ति तो वही है किन्दु कुळु परिमाजित रूप में। रंगमंत्र की दृष्टि से लिखे हुए नाटकों में नारायण प्रसाद 'बेताब' जी का 'महाभारत', पं० राधेश्याम कथावात्रक के पौराणिक नाटक 'वीर श्रभिमन्यु', 'परम भक्त प्रमाद' तथा हरेकृष्ण जैहर के 'पति-भक्ति' श्रदि नाटक जो पारसी नाटक-कम्पनियों में खेने जाने योग्य हिन्दी भाषा-प्रधान नाटक थे, विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। कृष्णचन्द जेवा का 'ज्ञष्मी पंजाब', 'ज्ञष्यी हिन्दू', 'शहीद सम्यासी' ने विशेष ख्याति पाई किन्तु उनमें 'उद्दूर का प्राधान्य था।

हम समय के महित्यक नाटकों में पद्य से छुटकारा तो नहीं मिला किन्तु गद्य की ख्रोर प्रवृत्ति बढ़ी, उसका ख्रिपेताकृत प्राधान्य हो गया। विषयों में भी पिवर्तन हुआ। धार्मिक िष्मों का बाहुल्य रहा किन्तु दैवी या ख्रिति मानवी शक्तियों का हस्तत्तेप कम हो गया। धोरे-धं रे इस काल में समाज की किच धार्मिक विष्मों से हट हर ऐतिहासिक, सामाजिक, ख्रौर राजनीतिक विषयों की ख्रोर ख्रायसर होने लगी ख्रौर यथार्थवाद को ख्रोर भी कुछ-कुछ सुकाव बढ़ा।

प्रमाद जा स्वयं एक युग थे। उन्होंने हिन्दी नाटकों में भौतिक क्रांति की। उनके नाटकों को पढ़कर लोग दिजे द्वनाल सय के नाटकों को भूल गये। वर्तमान जगत के संघर्ष

श्रीर कोलाइलमय जीवन से ऊंबा हुश्रा उनका हृद्यस्थ कवि प्रसाद-युग उनको स्विणिम श्रामा से दीप्त दूरस्थ श्रतीत की श्रीर लेगया। उन्होंने श्रतीत के इतिवृत्त में भावना का मधु श्रीर दार्शनिकता

की रसायन घोलकर समाज को एक ऐसा पौष्टिक अवलेह दिया जो हास की मनोवृत्ति को दूर कर उसमे एक नयी सांस्कृतिक चेतना का संचार कर सके। उनके नाटकों में द्विजेन्द्र लाल राय की मी ऐतिहासिकता और रिव बाबू की सी दार्शनिकतापूर्ण भ वृक्ष्ता के दर्शन होते हैं। प्रसाद जी ने अपने नाटकों में भारत के शक्ति वैभव की अपेत्वा उनकी नैतिक सम्पन्नता और विशालता को अधिक उभार में लाकर देशवासियों का मस्तक गौरव से ऊँचा कर दिया है। म लव-वीरों के धाय में आये हुए विश्वविजेत। सिकन्दर को सिहरण द्वारा अभयदान दिलाकर पवतंश्वर का अपृण् ही नहीं चुकाया वरन् एक नैतिक प्रतिशोध भी ले लिया और भारतीय उदारता का परिचय दिया। प्रसाद जी इतिहास और पुरात्व के पाण्डत थे। उन्होंने बोद्धकालीन भारत का विशेष अध्ययन किया या और इसी कारण वे तत्कालीन वातावरण, राजकीय शिष्टता और शासन व्यवस्था के चित्रण में विशेष कव से समर्थ हुए है। महाबलाधिकृत, परम महारक, अश्वमेध पराक्रम, द्यडनायक, न्यायाधिकरण, दौवारिक, महास्थिवर, विषयपित, महाश्रमण, महासंधिविग्राहक, स्कन्धावार, नासीर, गरह ध्वज आदि शब्द इस काल में भी प्राचीन सम्यता को सजीव बना देते हैं। प्रसाद जी ने वातावरण की ही सुष्टि नहीं की वरन् उसको सार्थकता प्रदान करने वाले सजीव और सबल तथा की मल और सगीवमय स्त्री-पात्रों की भी सृष्टि को है

जो त्रापनी ममता की दृढ़ता श्रीर त्याग के तेज में सबलों की श्रामा को फीकी कर देते हैं। उनके स्त्री-पःत्रों में ऋलका कल्याणी, देवमेना श्रादि विस्मरणीय रहेंगी। प्रसाद जी के नाटकों में बाह्य संवर्ष के साथ ऋत्वर्द्धां के भी सुन्दर उदाहरण मिलते हैं। विचार-सामग्रो श्रीर जीवन मीमांमा की दृष्टि से भी प्रमाद जी के नाटक बड़े सम्पन्न हैं। श्राध्यात्म में ब्राह्मण श्रीर बौद्ध धर्म का बड़ा सुन्दर समन्त्रय किया गया है। धातुसेन के सुन्त्र से प्रसाद जी कहलाते हैं—

'श्रहंकारमूलक भ्रात्मवाद का खंडन करके गौतम ने विश्वात्मवाद को नष्ट नहीं किया। यदि वैसा करते तो उतती करुणा की क्या ग्रावश्यकता थी ? उपितवशें के नित-नेति से ही गौतम का ग्रातत्मवाद पूर्ण है।'

—स्कन्दगुप्त (गृ० १३०)

प्राचीन वात वरण के भीतर ही बमाद जी ने प्रान्तीयता ऋौर साम्बदायिकता के ऊपर ।राष्ट्रीय दृष्टिगोण में प्रकाश ड ला है, देखिए—

'मालव श्रौर मागध को भूलकर जब श्रार्यावर्त का नाम लोगे तभी वह मिलेगा।' —चन्द्रगुप्त (श्रंक १, पृ०६०)

'परन्तु यवत स्राक्रमणकारी बाह्यएा. बौद्ध स्रोर बाह्यणों का भेद न रखेंगे। —चन्द्रगुप्त (स्रंक १, पुष्ठ ८०)

प्रसाद जी के सभी नाटकों में कर्मण्यता और टार्शनिक त्याग तथा सुख दुःख के समन्वय और मधुर मिलन की भावना स्वात्मा की भाँति श्रोत-प्रोत है। जीवन की सुम्कान में लिगी हुई श्रश्रमाला से प्रसाद जी विचलित नहीं होते, 'जीवन में मृत्यु बसी है जैसे बिजली हो घन में'। मृत्यु उनके नाटकों मे श्राती है (जैसे श्रजात शत्रु में)। किन्तु सुख-शान्त पूर्ण श्रावशों की पूर्ति के रूप मे। प्रमाद जी श्रपने सभी पात्रों के कर्यं में बैटकर नियंतिय द का प्रचार भी करते हैं। उनके पात्रों में टार्शनिकता एक टोप की सीमा तक पहुँच गई है। प्रमाद जी की भाषा यद्यपि एकरस ही रही है तथापि कोमल प्रसंगों में वह गोतिमय हो गई है श्रीर श्रपना सौन्दर्य, सौरम विकीर्ण करती हुई दिखाई देती है। उनके नाटकों में टार्शनिक निर्मन्ता के माथ कुसुम-कमनीय कोमलता के भी दर्शन होते हैं जो प्रायः गीतलहरी में प्रश्कृदित होती है। कर्मठ एवं नृशंस चाण्क्य के हृदय में बाल्य-स्मृति के रूप में सुनामिनी के प्रति एक कोमल स्थान है, जो उसको मानवता के लेत से बाहर होने से बचा लेता है।

प्रमाद जी के नाटक कुछ श्रधि व बड़े होते थे। इसिलए उनके श्रिमिनय में विशेष काट-छाँट की श्रावश्यकता रहती है। नवोन नाटकों की प्रवृत्ति छोटे नाटकों की श्रोर हो चली है जो सिनेमा की भाँति लगभग ढाई घंटे में समाप्त हो जाते प्रसादोत्तर काल हैं। श्राधिनक नाटकों में तीन श्रङ्क की प्रवृत्ति श्रावश्यक रूप

से तो नहीं किन्त पर्याप्त मात्रा में प्रचित्तत हो गई है । इसके अतिरिक्त इन नाटकों में भत की श्रपेता वर्तणान को श्रिधिक महत्त्व दिया जाता है क्योंकि उसके लिए कल्पना पर कम बल देना पडता है किन्तु प्राचीन सम्यताविष्यक नाटकों में मनोवैज्ञानिक दरी (Psychological distance) के कारण जो भव्यता स्राती है उसमें कुछ कमी अवश्य हो जाती है । अप्राजकल जो पौराणिक नाटक भी लिखे जाते हैं उनकी बद्धिवाट के प्रभाव के कारण ऐसा रूप टिया जाता है जो तर्क-संगत हो (डॉ० लच्मणस्वरूप का 'नल-दमयःसीं नाटक इस प्रवृत्ति का एक उदाहरण है, उसमें इंस वो एक सौटागर का रूप दिया गया है। । वर्तमान नाटकों के लिए कुलीनता श्रीर लोक-प्रमिद्धि श्रावश्यक नहीं रही श्रीर उसका भाकाव वस्तवार की श्रीर हो जाता है। इसी कारण पाश्चात्य नाटकों के में विस्तृत रगमंच के संदेतों का चलन हो गया है। इन नाटकों में सामाजिक श्रीर वैयक्तिक समस्यात्रों पर श्रीधक बल दिया जाता है। ये सब प्रवृत्तियाँ अधिकांश में इब्यन, गाल्यवर्दी, बन्ड शाँ आदि पाइचात्य नाटककारों के प्रभाव का फल है। ब्राधनिक नाटककारों में सबश्री लच्मीनारायम् मिश्च, गोविन्दबल्लभ पन्त. उपेन्द्रनाथ 'स्रश्क'. उदयशकर भट्ट, कैलाशनाथ भटनागर, सेठ गोविन्द्रदास, इण्डिस्स 'प्रेमी', जगन्नाथ प्रमाट 'मिलिन्ट', पृथ्वीनाथ शर्मा ऋादि प्रमुख हैं। श्री बन्दावन लाल वर्मा ने भी नाटक के चेत्र में प्रवेश हिया है।

प्रसादोत्तर काल में समस्यादनक नाट हों को श्रिधिक महत्त्व मिला है। इनका सम्बन्ध वर्तमान समाज में व्यक्ति श्रीर उसके वातावरण से चनने वाले संवर्ष से उत्पन्न होने वाली समस्याश्रों से होता है। इन समस्याश्रों को ऐसे प्रभावशाली रूप में रखा जाता है जिससे पाठकों का ध्यान उनकी श्रोर श्राकर्षित हो जावे। वर्नर्ड शॉ का कथन है कि नाटक प्रकृति का छाया-ांचत्रण-मात्र नहीं है। उसका कार्य है एक समस्या का उगस्थित करना। शॉ के निम्नोद्धृत वाक्य इस सम्बन्ध में पठनीय हैं।

"It will be seen that only in the problem play is there any real Drama, because drama is no mere setting up of camera to nature. It is the presentation in parable of the conflict between Man's will and his environment in a word of Problem."

> —श्री विश्वनाथ की 'हिन्दी नाटकों का विकास' नाम की पुस्तक (पृष्ठ ६८) से उद्भृत।

पिएडत लद्मीनारायण मिश्र पर इन्सन श्रीर बनडे शॉ को श्रधिक प्रभाव है। उनके नाटक समस्यात्मक हाते हैं श्रीर उन में बुद्धिवाट के साथ पर्याप्त रोमांस भी रहता है। 'सन्यासी', 'राव्हस का मन्दिर' श्रीर 'मुक्ति के रहस्य' में उन्मुक्त प्रेम की श्रोर

मुकाव है। वास्तिविक प्रेम को नैराश्य का सामना करना पहता है 'संन्यासी' में तो यह बात स्पष्ट रूप से सामने आती है। इन नाटकों के विपरीत 'सिन्दूर की होली' में मानसिक वरण चिरंकाल के लिए नायिका को वैवाहिक बन्धन में बाँध देता है श्रीर नायक का मरण नायिका को वैधव्य के शोक-सागर में निमग्न कर देता है। भिश्र जी ने 'गरुइध्वज' नामक एक ऐतिहासिक नाटक भी लिखा है।

पिर्डत गोविन्दवल्लभ पन्त के 'वरमाला' नामक नाटक का कथानक मार्क्र एउं पुराण से लिया गया है, उसमें मूक श्राभिनय को भी स्थान दिया गया है। 'राजमुकुट' उनका ऐतिहासिक नाटक है। उनके नाटकों में सुपाठ्य होने के साथ, श्राभिनय योग्य होने का भी गुण है। हरिकृष्ण 'प्रेमी' का 'रज्ञा-बन्धन' श्रीर गिलिन्दजी के 'प्रताप-प्रतिज्ञा' नाटक ने विशेष ख्याति प्राप्त की है। ये नाटक भी ऐतिहासिक हैं किन्तु इनका इतिवृत्त मुग़लकालीन भारत है। ये रचनाएँ जनता की रुचि के श्राधक श्रानुकूल हैं किन्तु इनमें प्रसाद-का-सा गाम्भीर्य श्रीर उनकी-सी दार्शनिकता नहीं है। हिन्दू-मुस्लिम-एकता के लिए 'रज्ञा-बन्धन' पटनीय है। 'स्वप्न-भंग' भी इन्हीं नाटकों की कोटि में श्राता है। उसका भी इतिवृत्त मुग़लकालीन है श्रीर उसमें हिन्दुत्व की श्रोर मुके हुए 'दारा' के प्रति सहानुभृति प्रकट करने का प्रयत्न है। ऐतिहासिक नाटक लिखने में श्री प्रेमी जी ने विशेष प्रसिद्ध प्राप्त की है। उन्होंने 'शिवा-साधना', 'प्रतिशोध', 'उद्धार' श्रादि श्रीर भी कई ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं।

सुदर्शन जी का 'भाग्य-चक्क' कई कालेजों में सफलता के साथ खेला गया है। यह एक सामाजिक नाटक है। इसमें समाज के मान्य श्रीर प्रतिष्ठित लोगों की धूर्तता का उद्गाटन किया गया है। पिएडत उदयशंकर मह का 'कमला' भी इसी प्रकार का नाटक है। ऐसे नाटक जनता की रुच्चि के अनुकूल होते हैं। समाज में जिन लोगों से, जैसे— रईसों, जमींटारों श्रीर पूँ जीपितयों से हम बटला नहीं ले सकते उनकी धूर्तता का उद्घाटन करते हुए देखकर हमको प्रसन्नता होती है। इनमें साहित्यकता की श्रपेचा लोक-रुच्चि की साधना श्रिषक दिखाई देती है। इसके पच्च में यह श्रवश्य कहा जायगा कि यह रुच्चि कुत्सित रुच्चि नहीं है श्रीर इसमें एक प्रकार का श्रादश्वीद है जो बुराई की हानि श्रीर साधुता की विजय देखना चाहता है। पं उदयशंकर मह ने 'मत्स्य-गन्धा', 'विक्रमादित्य' श्रादि गीत नाट्य भी लिखे हैं। उनका 'दाहर' एक ऐतिहासिक नाटक है। उसमें खर्ल फा द्वारा सिन्ध-विजय का हाल है। मह जी के 'श्रम्बा' श्रीर 'सगर-विजय' नाटक पौराणिक श्राख्यानों पर श्राश्रित हैं। उनकी 'श्रम्बा' में वर्तमान नारी का गौरव मुखरित हो उटा है। हाल ही में उन्होंने 'शक-विजय' नामक एक श्रीर ऐतिहासिक नाटक लिखा है। उनका 'कुमार-सम्भव' नाटक बङ्गा कलापूर्ण है। उसमें कला श्रीर श्राचार की समस्या है। मह जी ने सरस्वती धारा कला के ही पच्च का समर्थन

कराया है।

सेठ गोविन्ददास ने ऐतिहासिक श्रौर वर्तमानयुगीन समस्यात्मक दोनों प्रकार के नाटक लिखे हैं। 'कर्त व्यं' में राम श्रौर कृष्ण के चिरित्र को मिलाने का प्रयत्न किया है किन्तु वास्तव में ये नाटक के दो श्रंग-से हो गये हैं। उनके 'स्पर्दा' नाम के नाटक में नारियों की पुरुषों से श्रानुचित स्पर्दा की समस्या उपस्थित की गई है। नये नाटकीय प्रयोग करने में सेठ जी बड़े कुशल हैं। उनके नाटकों में जैसे 'प्रकाश' में 'चीनी की दुकान में सांड' का प्रतीकवाद भी है। प्रकाश स्वयं चीनी को दुकान का सांड है। उनके 'चतुष्पथ' में एक-एक पात्र के एकपच्ची वार्तालाप (Monologues) हैं। प्राचीन काल में भाष्य भी एकपात्रीय नाटक होता था। 'नवरस' में रसों को ही (जसे, वीरसिंह, रुद्रसेन, ग्लानिदत्त श्रादि) पात्र बनाया है। श्राजकल मभी प्रकार के नाटक लिखे जा रहे हैं, उसमें सामाजिक, पौराणिक श्रौर राजनीतिक मुख्य हैं। कुछ भाव-नाट्य श्रौर गीति-नाट्य भी लिखे जा रहे हैं।

हिन्दी में श्राजकल एकाङ्की नाटकों का प्रचलन श्रिषक बढ़ रहा है। इसके दो कारण हैं। एक समय की बचत श्रीर दूसरा श्रिमनय की श्रिपेद्वाकृत सुलभता। जो सम्बन्ध उपन्यास का छोटी कहानी से है वहा नाटक श्रीर एकाङ्को का एकाङ्की नाटक है। वह भी कहानी की भान्ति जीवन की एक भजक है। इसके सम्बन्ध में एक बड़ी समस्या यह है कि चरित्र-चित्रण की इनमें कम गुँ जाइश रहती है श्रीर बने-बनाये चरित्रों पर ही प्रकाश डाला जाता है। सबमें बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। डॉ॰ रामकुमार वर्मा के 'श्रटारह जुलाई की शामण्त्या 'रेशमी टाईं' में चरित्र-परिवर्तन बड़े सुन्दर दंग से हुआ है। हिन्दी एकांकीकारों में सर्वश्री रामकुमार वर्मा, सुवनेशवर प्रसाद, सुदर्शन, उपेन्द्रनाथ 'श्रशक', 'जगदीशचन्द्र माथुर, उदयशंकर भह, गणेशप्रसाद दिवेदी तथा भगवतीचरण वर्मा श्रादि का नाम बड़े श्रादर से लिया जाता है। रेडियो-नाटक लिखने में श्री उदयशंकर भह, श्री विष्णु प्रमाकर, श्री भारतभूषण श्रग्रवाल श्रीर श्रा उपेन्द्रनाथ 'श्रशक' विशेष रूप से ख्याति प्राप्त कर चुके हैं।

# श्रव्य काव्य (पद्य)

#### प्रबन्ध काव्य--महाकाव्य

बन्ध की दृष्टि से भारतीय समीचा-पद्धति में श्रव्य काव्य के दो भेद किये गये हैं— एक प्रवन्ध श्रीर दूसरा मुक्तक। प्रवन्ध में पूर्वपर का तारतम्य होता है। मुक्तक में इस तारतम्य का श्रभाव रहता है। प्रवन्ध में छुन्द एक दूसरे से

प्रबन्ध ग्रौर कथानक की शृंखला में बन्धे रहते हैं। उनका कम उल्टा-सुक्तक पलटा नहीं जा सकता, वे एक दूभरे की श्रपेद्धा रखते हैं।

मुक्तक खुन्ट पारस्परिक बन्धन से मुक्त होते हैं, वे स्वतःपूर्ण

होते हैं। वे कम से रखे जा सकते हैं किन्तु एक छन्द दूसरे से अपेद्धा नहीं करता। साहित्यदर्पणकार ने दो-टो और तीन-तीन छन्टों के भी मुक्तक माने हैं। अधे जो रफुट किवताओं के स्टेन्जा (Stanza) समृह और आजकल के गीत भी इसी प्रकार के संयुक्त मुक्तक गिने जावेंगे। प्रवन्ध काव्य में सम्पूर्ण काव्य के सामृहिक प्रभाव पर अधिक ध्यान रखा जाता है। मुक्तक में एक-एक छन्द की अलग-अलग साज-सम्हाल की जाती है।

प्रवन्धक के भी दो भेन किये गये हैं — एक महाकाव्य और दूसरा खएडकाव्य । महाकाव्य का चेत्र विस्तृत होता है, उसमें जीवन की ख्रानेकरूपता दिखाई जाती है। खएडकाव्य में किसी एक ही घटना को मुख्यता दो जाती है और इस कारण इसमें एक-देशोयता रहती है। गद्य के कथात्मक साहित्य और नाटक में भी महाकाव्य और खएड-काव्य की प्रवृत्ति दिखाई पड़नी है। कहानी और एकाङ्की, कथा और नाट्य-साहित्य में खएडकाव्य के प्रतिरूप हैं।

महाकाव्य को अग्रेज़ी में ऐपिक (Epic) कहते हैं। पाश्चात्य समीज्ञा में काव्य के दो मूल विभाग किये गये हैं—एक विषयी-प्रधान (Subjective) और दूसरा विषय-प्रधान काव्य को पाश्चात्य प्रगीत-काव्य कहा गया है और विषय-प्रधान का ऐपिक विभाग (Epic) से तादारम्य किया गया है। प्रगीत काव्य (Lyric) में भावना श्रीर गीत की प्रधानता रहती है, महा-

काट्य में विवरण या प्रकथन (Narration) की । तीसरा विभाग नाटक का है जिसमें

अभिनय या प्रतिनिधित्व का प्राधान्य होता है।

महाकाल्य के शास्त्रीय लच्चणों को हम सच्चेप में इस प्रकार बता सकते हैं-

· — यह सगों में बँधा हुन्ना होता है।

महाकव्य के २-इसमें एक नायक रहता है को देवता या उत्तम वंश का शास्त्रीय लक्षण धीरोटात गुणों से स्मान्वित पुरुष होता है। उसमें एक वंश के बहत से राजा भी हो सकते हैं—जैसे कि रधवंश में!

३--श्रंगार, वीर श्रीर शान्त रसों में से कोई एक रस अगी रूप से रहता है। नाटक की सब सन्धियाँ होती हैं।

४-इसका बृतान्त इतिहास-प्रसिद्ध होता है या सञ्जनाशित ।

५-इसमें मंगलान्तरण और वस्तु निर्देश होता है।

६—कहीं-कहीं दुष्टों की निन्दा श्रीर सज्जनों का गुण-कीर्तन रहता है—जैसे कि रामचिरतमानस में।

७—एक सर्ग में एक हो छुन्द रहता है श्रीर श्रम्त में वह बदल जाता है। यह नियम शिथिल भी हो सकता है—जैसे कि रामचिन्द्रका में। प्रवाह के लिए छुन्द की एकता बांछनीय है। सर्ग के श्रम्त में श्रगले सर्ग की सूचना रहती है। कम-से-कम श्राठ सर्ग होने श्रावत्यक हैं।

८—इसमें सन्ध्या, सूर्ं, चन्द्रमा, रात्रि, प्रदोष, अन्धकार, दिन, प्रातःकाल, मध्यान्ह, आखेट, पर्वत, ऋतु, वन, समुद, संग्राम, यात्रा, अभ्युद्य आदि विषयों का वर्णन रहता है।

भारतीय साहित्य में विशेषकर प्राकृत में चिरतकाव्य भी हुन्ना करते थे। इस प्रकार के काव्यों में कला की न्रपेद्धा चिरित्र न्नीर कथानक की महत्ता रहती थी। संस्कृत में न्नश्चिष्ठेष का बुद्धिचरित इसी प्रकार का काव्य है। न्नर्द्धमागधी प्राकृत में विभलसूरिकृत 'पउम चरित (ग्रचचरित) प्राकृत भाषा का सर्व । थम चरितकाव्य है न्नर्शेर श्री रामचन्द्र जी के जीवन से सम्बन्ध रखता है स्नित्तु इसका चित्रण जैन धर्म के दृष्टिकोण से हुन्ना है। 'कुमारपःल-चरित', 'भिविष्यद्तकथा', 'यशोधराचरित' इसी प्रकार के ग्रन्थ हैं। 'रामचरितमानस' में न्नाटशे तो चरित का ही लिया गया है किन्तु उसमें कला का पर्याप्त समावेश हो जाने से उसकी गणना महाकाव्यों में ही होती है।

पाश्चात्य मान से महाकाव्य के लत्त्रण संत्रेप में इस प्रकार हैं-

१---यह एक वृहटाकार प्रकथन-प्रधान (Narrative) कान्य है।

२ — व्यक्ति की ऋषेत्वा इसमें जातीय भाव ऋषिक रहते हैं। इसमें प्रायः कोई बड़ा जातीय सघर्ष भी दिखाया जाता है।

३ — इसका विषय परम्परा से प्रतिष्ठित स्त्रीर लोकप्रिय होता है।

४—इसके पात्र शौर्यगुण-प्रधान होते हैं। उनका सम्पर्क देवताओं से भी रहता है। उनके कार्यों की दिशा निर्धारित करने में देवताओं और नियति का हाथ रहता है।

५-इसमें नायक को लेकर सारी कथा एक सूत्र में बँधी रहती है।

६ - इसकी शैली में एक विशेष प्रकार की शालीनता और उच्चता रहती है।

७-इसमें एक ही खन्ट का प्रयोग रहता है।

इसके दो प्रकार माने गये हैं—एक प्राकृतिक अथवा जनसाधारण-सम्बन्धी (Epic of Growth), जैसे—'वाल्मीकीय रामायण', 'श्राल्हाखंड', 'होमर की इलीयड'। दूसरे कलात्मक (Epic of Art), जैसे—'रचुवंश नैषध', 'कामायनी', 'टैराडाइज लॉस्ट' (Paradise Lost) किन्तु भारतीय समीद्धा में ऐसा कोई अन्तर नहीं किया गया।

महाकान्य के सम्बन्ध में भारतीय ख्रौर पाश्चात्य ख्रादशों में विशेष ख्रन्तर नहीं है। साहित्य-दर्पण से उद्भृत किये गये महाकाव्य के लज्ञ्णों में कुछ तो उसके संगठन से सम्बन्ध रखते हैं ख्रौर कुछ नायक तथा रस से सम्बन्धित हैं। पूर्वी

तुलना ग्रौर विवेचना श्रौर पश्चिमी टोनों ही श्रादशों के श्रतुकूल विषय में तथा नायक में शालीनता तथा महानता का प्रतिबन्ध रखा गया है। धीरोटात

नायक में उदात भावनात्रों का समावेश भली प्रकार होता ही है। स्राजकल यद्यपि कुलीनता पर विशेष बल नहीं दिया जाता है तथापि महाकाव्यों में इतिहास-प्रांसढ, लोकप्रिय नायक होने से उनमें लोकरंजकता स्रा जाती है और साधारणीकरण या लोक-हृदय से साम्य की सम्भावना स्त्रधिक हो जाती है। इतिहास-प्रसिद्ध होने से एक लाभ यह है कि इसमें मानसिक दूरी का भाव (Psychological distance) स्त्रा जाता है। यह रस की बाधक बातों को दूर करने में सहायक होता है। स्त्रपने निकट के नायक में उनके दोषों का भी ज्ञान होता है स्त्राजकल दोषों का भी वर्णन वास्तविकता का स्रङ्ग माना जाता है।

पाश्चात्य आदशों में एक बात पर विशेष बल दिया गया है वह यह कि महाकाव्य के नायक में व्यक्तित्व की अपेदा जातीयता का प्रतिनिधित्व अधिक रहता है। महाकाव्य वास्तव में जाति की ही वस्तु होती है। उसमें लोकरस कुछ बाहुल्य के साथ दिखाई देता है। हमारे यहाँ यद्याप इस गुण का स्पष्ट उल्लेख तो नहीं है तथापि वह व्यक्तित अवश्य है। नायक की अष्टता, इतिहास-बार्सिद, युद्ध-यात्राओं आदि के वर्णन द्वारा महाकाव्य जातीय जीवन से सम्बद्ध हो जाता है। व्यवहार में भी महाकाव्यों में जातीय गुणों और जातीय मनोवृत्तियों का प्राधान्य मिलता है। वालमीकीय रामायण में उसके वर्ण्य नायक के अपेदित गुण बताये गये हैं। वे गुण भारत की जातीय मनोवृत्ति के द्योतक हैं। रघुवंश के आरम्भ में भी रघुवंशी राजाओं के उदात गुणों का उल्लेख किया गया है—

'यथाविधिहुताग्नीनां यथाकामाचिताथिनाम् । यथापराधदण्डानां यथाकालप्रबोधिनाम् ।। त्यागाय सम्भृतार्थानां सत्याय मितभाषिणाम् । यशसे विजिगीषूणां प्रजायं गृहमेधिनाम् ।। शैशवेऽभ्यस्तविद्यानां यौवने विषयेषिणाम् । वार्द्धके मुनिवृत्तीनां योगेनाग्ते तनुत्यजाम् ।। रघुणामन्वयं वक्ष्ये तनुवाम्बिभवोऽपि सन् ।'

—रघुवंश <sup>(१।५-६)</sup>

स्रर्थात् जो विधिपूर्वक नित्य नैमित्तिक यज्ञ, ह्वनादि करते थे, को याचकों को उनकी कामना के स्रमुक्ल (थोड़-सा देकर भगा नहीं देते थे) दान देते थे, जो स्रपराधियों को उनके स्रपराध के स्रमुक्ल टएड देते थे स्रौर जो समय पर जागते थे, जो त्याग के लिए धन-संचय करते थे, जो सत्य के लिए थोड़ा बोलते थे (घमएड से नहीं), जो यश के लिए विजय की इच्छा रखते थे (दूसरों के राज्य छीनने के लिए नहीं), जो पितृ-स्रमुण के शोध के लिए विवाह करते थे (विशेष रूप से कामोपभोग के लिए नहीं), जो बालयकाल में विद्याभ्यास करते थे, यौवन विषय-भोग में लगाकर बुढ़ापे में मुनियों की वृत्ति धारण कर लेते थे, स्रर्थात् वानप्रस्थ-स्राश्रम में प्रवेश कर वन को चले जाते थे स्रौर स्रन्त में योग द्वारा (रोग द्वारा नहीं) शरीर छोड़ते थे—ऐसे रघुवंशियों का मैं वर्णन करता हूँ यद्यपि मेरे पास वाणी का वैभव बहुत थोड़ा है।

इस वर्णन में भारतीय मनोवृति का पूर्ण चित्र ह्या गया है। ह्याजकल के युग में कामायनी में भी 'बुद्धि ह्योर श्रद्धां' के समन्वय का भारतीय ह्यादर्श दिखाई पड़ता है। ग्रुप्त जी के राम तो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि वे द्यार्थों का श्रादर्श बताने तथा धन से जन को ह्याधिक महत्ता देते ह्याये हैं—

'मैं श्रायों का श्रादर्श बताने श्राया, जुल धन को तुच्छ बताने श्राया। मुख-शान्ति हेतु मैं क्रान्ति मचाने श्राया , विश्वासी का विश्वास बचाने श्राया ॥ मैं श्राया उनके हेतु जो कि तापित हैं, जो विवश, विकल, बल-होन, दोन, शापित हैं। हो जायं श्रभय वे जिन्हें कि भय भासित है, जो कोणप कुल से मूक-सवृश शासित है।

--साकेत (ग्रंबटम सर्ग, पष्ठ १६६।१६७)

प्राचीन श्र'दर्श के श्रनुकृत खल श्रीर मजननों के वर्णन जो महाकाव्य में श्रपेद्धित माने हैं उनमें भी जातीय मनोवृश्त तथा श्रादर्शों की भत्तक रहती है। इतना ही नहीं वंन उसमें एक मानवता का भाव रहता है। गोस्वामी जी ने सजननों का जो वर्णन किया है वह ऐमा ही है।

इम प्रकार हम देखते है कि महाकाव्य के भारतीय श्रीर पारचात्य श्रादशों में विशेष भेट नहीं है। दोनों ही ब्राटशों के ब्रन्क न महाकाव्य का नायक उच्चकलोद्भव तथा उटात विचारों का होता है। उसकी महान क्रांत्यों, विजय-यात्रास्रों स्रीर साहसपूर्ण कार्यों में जात य भावनात्रों, महत्त्वाकां जा श्रीर ह्यादशों का प्रकाशन होता है छौर नायक के द्वारा जातीय. राजनैतिक तथा श्राध्यास्मिक उन्थान दिखाया जाता है । महाकाव्य श्राकार-प्रकार में भी बड़ा होता है, उसके साथ उसकी शैली ख़ौर उसका विषय दोनों ही गौरवपूर्ण होते हैं। महाकाव्य जाति की सांस्कृतिक चेतना के द्योतक होते हैं। महाकाव्य का कवि भी नायक की भाँ।ते स्वयं सांस्क्रातक चेतना का प्रतीक बन जाता है। महाकाव्यों में प्राय: दैव का भी हाथ रहता है किन्त उस दैव के हन्तत्वेर द्वारा भी मानवीय गौरव की स्थापना हो जाती है। दैवी हस्तत्तेप के सम्बन्ध में पांश्चमी श्रीर पूर्वी श्रादशों मे थोड़ा श्रन्तर हैं। पश्चिमी महाकाब्यों में विशेष धर यूनानी महाकाब्यों मे टैव की ऐसी कर सत्ता के रूप में दिखाया गया है जो मानव के उत्पीड़न में प्रयन्नता का ऋतुभव करती ह। इमारे यहाँ मानव का उत्पीडन चाहे परीजा के लिए हो किन्तु हृदय से देवता लोग सहःसुभृति पूर्ण रहते हैं। हमारे यहाँ मनुष्य को सूख-दुःख भोगता है वह अपने कभी के अनुकृत, 'कर्म-प्रधान विश्व कर राखा। जो जस करा सो तस फल चाखा।'—इस दृष्टि से यदि देव की कृग्ता होतो है तो वह अकारण नहीं होती। महाकान्य का चित्रपट विस्तृत होते हुए भी उसके श्रङ्कन में एक विशेष श्रन्तित रहती है, वह श्रन्विति चाहे नायक के व्यक्तित्व के द्वारा, चाहे लच्य की एकता के द्वारा सम्पाटित की जाय।

महाकाव्य के प्राचीन श्रीर वर्तमान श्राटशों में थोड़ा-बहुत श्रन्तर पड़ गया है। श्रव मंगलाचरण इत्यादि की श्रावश्यकता नहीं समभी जाती श्रीर न किन्हीं मांगल्यसूचक शब्दों का रखना नितान्त श्रावश्यक है (गुप्त जी ने साकेत के प्रत्येक सर्ग में मंगलाचरण किया है), प्राचीन काल में भी इस नियम का बहुत कड़ाई के साथ पालन नहीं होता था। महाकिव कालिटास के 'कुमारसम्भव' में कोई मंगलाचरण नहीं है। उसमें हिमालय का वर्णन श्रवश्य है जो विशालता का द्योतक है। 'कुमारसम्भव' पूर्ण नहीं हुश्रा चाहे देवताश्रों के श्रंगार-वर्णन के टोष के कारण हो श्रौर च हे मंगलाचरण के श्रभाव के कारण हो। 'प्रिय-प्रवास' का श्रारम्भ दिवस के श्रवसान से होता है, 'दिवस कः श्रवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला', केवल इसीलिए हम उनको निन्दनीय नहीं कहेंगे। इसका इस प्रकार समर्थन भी किया गया है कि 'दिवस' शब्द मांगल्यस्चक है श्रौर 'श्रवसान' शब्द से उसके विरह-काव्य होने का निर्देश मिलता है। श्राजकल नायक के सम्बन्ध में भी थोड़ी शिथिलता श्रा गई है। कामा नी में नायक तो मनु है किन्तु प्राधान्य श्रद्धा का है। नायक शब्द में नायिका भी शामिल की जा सकती है।

मंक्षेप में हम कह सकते हैं कि महाकाव्य वह विषय-प्रधान काव्य है जिसमें कि ऋषेत्त कृत बड़े श्राकार में जात में प्रतिष्टित श्रोर लोकप्रिय नायक के उद त्त कार्यों द्वारा जातीय मावनाश्रों, श्रादशों श्रोर श्राकांत्ताश्रों का उद्घाटन किया जाता है।

पाश्चात्य देशों में महाकवि होभर (Homer) के 'इलियड' (Illiad) ऋौर 'स्रोडेमी' (Odyssey) ब्राटर्श महाकाव्य माने जाते हैं। ब्रम्य महाकाव्य — जैसे (Vergil) का 'इनियड' (Aeneid) ब्राथवा मिल्टन पाइचात्य (Milton) का 'पैराडाइज लॉस्ट' (Paradise Lost)

महाकाच्य इन्हीं के नमूने पर बने हैं। 'इनियड' मे रोम के संग्थापक रोम्यूनम (Romulous) के पिता के माहमपूर्ण कार्ों का वर्णन

है। उसमें होमर की दोनों पुस्त शे की कथा का योग-सा है। 'पैराडाइज लॉस्ट' में ईश्वर के विरुद्ध शैतान का विद्रोह, अप्रदम का बहकाया जाना, मनुष्य के पतन और ईश्वर द्वारा उसके उत्थान का वर्णन है। उसमें किसी जाति-विशेष का भाग्य-निर्णय नहीं वरन् ईसाई धर्म के अनुकून सारी मानवता का उत्थान है। उसका उद्देशय ईश्वरीय न्याय का उद्देशटन है (To justify the ways of God to men)।

रामायण की तुलना प्रायः 'इलियड' श्रीर 'श्रोडेमी' से की जाती हैं। इन काव्यों श्रीर रामायण में कुछ बातों की समानता श्रवश्य है। वालमीकीय रामायण की भाँहि 'श्रोडेसी' का प्रचार भी गाकर हुश्रा था। गाने वाले 'रेपमोडोई रामायण से इलियड (Rhapsodoi) कहलाते थे। 'इलियड' में जिस लड़ाई क' श्रीर श्रोडेसी की वर्णन है उसका श्रारम्भ भी एक स्त्री के हरे जाने के कारण हुश्र

तुलना था। 'स्रोडेसो' की नायिका बड़ी सती-साध्वी थी उस पुस्तक में भी

विवाह-सम्बन्धी परीत्ता में एक धतुष के भुकाये जाने की शर्त का उल्लेख हैं। सतीत्व के त्रादर्श में बहुत-कुछ समानता है। इम यह नहीं कहेंगे कि सतीत्व केवल भारतीय स्त्रियों के ही बाँट में श्राया है। वास्तव में प्राचीन भारतीय श्रीर यूनानी सम्यताश्रों में इतना श्रन्तर भी नहीं था। उन दिनों दोनों ही देशों में धनुष ही प्रधान श्रायुध था।

इन सब समानताओं के होते हुए भी इन काव्यों का रामायण से अन्तर है। रामायण के नायक स्वयं मर्याद्यापुरुषोत्तम श्री रामचन्द्र जी हैं, अदाः उनका देवताओं के साथ संघर्ष का कोई प्रश्न रामायण में उठता ही नहीं है। उसमें संघर्ष राज्यों से है। देवता मनुष्य-रूप-धारी भगवान् की सहायता करते हैं और वे भी देवताओं के कार्य के लिए ही संसार में आने का कष्ट करते हैं। रामायण की यह धार्मिक भावना 'इलियड' या 'श्रोडेसी' में नहीं है। सतीत्व के आदर्श में भी थोड़ा मेद है। सीता जी वाणी से भी रावण के वरण करने की बात स्वीकार नहीं करतीं। 'ओडेसी' की नायिका कम-से-कम यह तो कह देती है कि वह विशेष वस्त्र के बुन जाने पर विवाह कर लेगी (वह दिन को वस्त्र बुनती थी और रात को उसे खिन-भिन्न कर देती थी) किन्तु सीता ने निर्मय होकर रावण का तिरस्कार किया, विशेषकर जब कि वह राज्यसियों से दिन-रात घिरी रहकर रावण की ही अशोक-वाटिका में रहती थीं। मिल्टन की 'पैराडाइज लॉस्ट' में तो ईश्वर के विरोध में शैतान का जो तर्क है वह उस देश की तत्कालीन मनोवृत्ति का परिचायक है। पाश्चात्य मनोवृत्ति में संघर्ष अधिक है। हमारे नहाँ के देवताओं में भी दण्ड देने की प्रवृत्ति है किन्तु रामायण में देवताओं और मनुष्यों का संघर्ष नहीं है वरन देवताओं और दानवों का संघर्ष है।

यद्यपि भारतीय समीद्धा-शास्त्रीं में स्वाभाविक त्रौर कलात्मक (Epic of Growth and Epic of Art) का विभाजन नहीं है तथापि हम वाल्मीकीय 'रामायण' को स्वाभाविकता की कोटि में रख सकते हैं श्रौर संस्कृत के 'शिशुपाल-वध' तथा 'किरातार्जुनीय' को कलात्मक कह महाकाव्य सकते हैं।

'इलियड' ग्रौर 'श्रोडेमी' के सम्बन्ध में कुछ लोगों की शंका है कि शायद ये एक ही किव की रचना न हों श्रौर होमर भी व्यास शब्द की भाँति सम्पादक की पदवी हो (भारतीय दृष्टि से तो व्यास एक ही व्यक्ति थे जिन्होंने श्रद्धारह पुराण श्रौर महाभारत लिखा किन्तु श्रंग्रेज समीच्तक उन्हें एक व्यक्ति नहीं मानते हैं)। वालमीकीय रामायण के लिए यह शंका नहीं हो सकती है किन्तु उसमें प्रविष्त श्रंश श्रवश्य है। यदि उसका प्रचार गाकर हुश्रा है, जैसा कि 'रामायण' श्रौर 'रघुवंश' दोनों से ही प्रतीत होता है तो उनमें घटाये-बढ़ाये जाने की श्राधिक सम्भावना है। 'रघुवंश' में उसके गाये जाने का इस प्रकार उल्लेख हैं—

### 'वृत्तं रामस्य वाल्मीकेः कृतिस्तौ किन्नरस्वनौ। कि तद्येन मनोहर्त् मलं स्यातां न शृण्वताम्॥'

---रघुवंश (१५।**६४**)

श्चर्यात् वृत्त रामचन्द्रजी का था, कृति वाल्मीकि जी की थी श्चीर उसके गाने वाले किन्नर-क्रिट दोनों वालक थे तो सुनने वालों के मन को हरने के लिए कौन सी बार पर्याप्त न थी—इसमें चरितनाय है, किंवि श्चीर गायक तीनों को महस्व दिया गया है।

हमारे यहाँ महाभारत को इतिहास माना है किन्तु श्रंग्रेजी मान से उसे म् Epic या महाकान्य कहते हैं । महाभारत में इतनी श्रान्वित नहीं है जितनी व रामायण में । वह भारतीय संस्कृति का विश्व-कोष श्रवश्य है । इसके सम्बन्ध में कह गया है 'यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत्क्वचित्'। संस्कृत के महाकाव्यों स्वाभाविकता श्रीर कलात्मकता के विभिन्न स्तर हैं । किव-कुल-गुरु कालीदास में स्व भाविकता श्रीर कलात्मकता का वड़ा सुखर सिम्मश्रण है, इसी।लए तो उनके सम्बन्ध कहा गया है कि किवयों की गणना में कालिटास का नाम पहला है श्रीर दूसरा को उनकी टक्कर का न होने के कारण दूसरी श्रांजी श्रामिका ही रही । कुछ लोग मा को तीनों गुणों—उपमा, श्रर्थ-गौरव श्रीर पद-लालित्य—से सम्पन्न मानकर शीर्थ-स्थ देते हैं ।

यद्यपि कालिदास के 'रघुवंश' को वृहत्त्रयी में स्थान नहीं मिला है तथापि उस विशेष ख्याति है। यह कालिदास का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। इसमें रघुवंश के व राजाओं का काव्यात्मक वर्णन है परन्तु दिलीप, रघु श्रीर राम के लोकोत्तर चिरत्रों प्रधानता दी गई है। इसी के कारण शायद साहित्य-दपणकार को लिखना पड़ा महाकाव्य का विषय एक राजा ही नहीं वरन् एक वंश के कई राजा हो सकते हैं- 'एकवंशभेवाः भूपाः कुलजा वहुवोऽपि श्रा' ? उसमे १६ सर्ग हैं। इसके वृहत्त्रयी स्थान न मिलने का यही कारण मालूम होता है कि भारतीय लोक विच स्थाभाविक की श्रपेत्रा पाण्डित्य को श्रिषक महत्त्व देती है। कालिदास के तीनों प्रत्य रघुवं कुमारसम्भव श्रीर मेत्रदूत लघुत्रयी में श्राते हैं किन्तु कुल मिलाकर कालिदास में किं श्रिषक है। इसी से कहा है—'काव्येपमाधः किंव कालिदासः'।

महाकाव्यों की वृहत्त्रयों में तीन ग्रन्थ स्त्राते हैं स्त्री हर्ष का 'नैषघचरित', म् का 'शिशुपाल-वध' श्रौर भार्राव का 'किरातार्ज नीयम्'। 'नैषघचरित' में राजा नल चरित है। यह ग्रन्थ श्रौर माघ का 'शिशुपाल-वध श्रपने पाण्डित्य के लिए बड़े प्रां हैं। 'रयुवश' के बाद दूसरा नाम भार्राव के 'किरतार्ज नीयम्' का है। भार्राव दिल्ए भ' के रहने वाले थे। 'किरातार्ज नीयम' का कथानक महाभारत से लिया गया था श्रौर सर्ग में है। इसमें श्रुर्ज न श्रौर किरातवेषधारी भगवान् शंकर के युद्ध का वर्णन है। मह ती से ऋर्जुन का पाशुग्त श्रस्त्र का प्राप्त करना इस महाकाव्य का फल है। इसमें छंगार ऋादि रस गौण हैं श्रीर द्रौपदी के प्रोत्साहन से पाएडवों को युद्ध के लिए उत्तेतना ही गई है।

माघ का 'शिशुपाल-वध' उनका कीर्ति-रतम्भ है। इसका कथानक भी महाभाग्त रे लिया गया है। इसमें युधिष्टिर के राजसूप यज्ञ में चेटि-नरेश शिशुपाल के वध की तथा बड़े कौशल के साथ विश्वित है। उसी घटना के ब्राधार पर इसका नामकरेण हुन्ना '। इसकी कथा बोस सर्गों के साढ़े सोलह सौ श्लोकों में फैली हुई है।

संस्कृत में ऋरोर भी छोटे-बड़े महाकाव्य ऋरे खएडकाव्य हैं किन्तु उनका उल्लेख हाँ पर स्थानाभाव से नहीं किया गया है। ऊपर के ग्रन्थों के विषय में कुछ न जानना रिकृतिक ऋज्ञता का द्योतक होता।

हिन्दी-साहित्य का इतिहास तीन कालों में विभाजित किया जाता है-

(१) स्रादिकाल स्रर्थात् वीर-गाथा-काल।

हिन्दी के महाकाव्य

ती हैं--

- (२) भक्ति-काल जिसमें निर्गुण श्रौर सगुण दोनों ही शाखाएँ सम्मिलित हैं।
- (३) वर्तमान-काल जिसके विकास क्रम की तीन श्रे. ग्यां की जा
- (स्र) हरिश्चन्द्र-युग
- (ब) द्विवेदी युग और
- (स) प्रसाद-पंत निराला-युग ।

वीरगाथाकाल — आदिकाल में प्रवन्ध श्रीर मुक्तक दोनों ही प्रकार के काव्य लिखे । प्रवन्धकाव्यकार श्रपने व्यक्तित्व को श्रपने उपास्य श्रथवा श्राश्रयदाता के व्यक्तित्व । प्रवन्धकाव्यकार श्रपने व्यक्तित्व को श्रपने उपास्य श्रथवा श्राश्रयदाता के व्यक्तित्व । मिला देता है । यद्यपि वीरगाथा-काल में लोक-भावना का बाहुल्य था श्रर्थात् सांहत्य । जनता से सम्पर्क था फिर भी कविता राज्याश्रित ही थी । कवि लोग स्वयं भी श्रपने श्रियदाता की श्रोर से युद्ध में सम्मिलित होते थे श्रीर वे नितान्त पैसे के ग्रुलाम भी न उनमें चाहे श्राजकल-सी व्यापक राष्ट्रीय भावना न हो फिर भी वे श्रपने राज्य के

लिए प्राण न्योद्धावर करने को तैयार रहते थे। चन्द्<u>बरटाई ने कलप श्रीर तलवार</u> टोनें से ही पृथ्वीराज की सेवा की। श्रपने व्यक्तित्व को समर्पण करने वाले ऐसे ही कविगय प्रबन्ध काव्य लिख सकते थे।

्षृथ्वीराजरासो — यद्यपि पृथ्वीराजरासो की प्रामाणिकता के सम्बन्ध में विद्वाने का मतभेद है तथापि उसको हिन्दी के प्रथम महाकान्य होने का श्रेय दिया जाता है। हम उसको स्वामाविक विकासशील महाकान्य (Epic of Growth) कहेंगे। या वृहद्यम्थ ६६ समयों (ऋध्यायों) में समाप्त हुआ है और लगभग ढाई हजार पृष्ट क है। यह प्रन्थ पृथ्वीराज-केन्द्रित है। इसमें केवल युद्ध का ही वर्णन नहीं हुआ वर वीर-भावना के साथ शान्त और शृंगार रसों का भी पर्याप्त पुट है। इसमें जो देवता अधीर भिक्त, मुक्ति आदि की स्तुति हुई है वह उसके सांस्कृतिक पच्च का द्योतक है। चौहान वंश की उत्पत्ति के साथ-साथ च्यां के अन्य क्तीस वंशों की उत्पत्ति आदि की कथा भी चन्द ने बड़े विस्तार के साथ कही हैं किन्तु इन वर्णनों में चौहान-वंश ही की प्रधानत है और चौहान-वंश में भी विशेषकर पृथ्वीराज के युद्धों, विवाहों और आखेट आदि वर्णनों का प्राधान्य है।

पृथ्वीराजरासो के निर्माण में चन्द के पुत्र जल्हन का भी हाथ है क्योंकि उस ही इस ग्रन्थ की समाष्त्रि की थी जिसका उल्लेख रासो में इस प्रकार स्थाता है—

### 'पुस्तक जल्हन हत्थ दै, चिल गज्जन नृप काज्।'

इसकी भाषा के कई स्तर होने के कारण विद्वानों का मत है कि मूल ग्रन्थ छोटा-सा ही रहा होगा किन्तु कालान्तर में इसमें बहुत-कुछ जोड़ा गया फिर भी इस ग्रन्थ में तत्कालीन भावनात्रों श्रीर जातीय श्रादशों का श्रन्छा परिचय मिलता है।

भक्तिकाल के निर्मुण-पिन्थयों में कबीर ख्रादि ने मुक्तक गीत ही लिखे।
परमात्मा को श्रपने में ही खोजने थे ख्रीर उनका ध्येय किसी व्यक्ति विशेष की उपास
या ख्राराधना न था। वे न ख्रवतारी पुरुषों को ही मानते थे इ
भिक्तिकाल निर्मुण न किसी राजा के ही ख्राश्रित थे जिसके गुण-गान के लिए
एवं प्रेमकाव्य ख्रपने को भूल जाते थे। उनका निर्मुण खुद्ध निर्मुण था।
प्रेम का विषय तो बन सकता था किन्तु घटना-प्रधान लौं

महाकाव्य का विषय बनने के श्रयोग्य था।

पद्मावत — प्रेम-मार्गी शाखा के प्रमुख किव मिलक मुहम्मद जायसी संसार इतने विमुख न थे वे लोक श्रीर परलोक दोनों ही की साधना चाहते थे। उन्होंने श्रा 'पद्मावत' में मसनबी-परम्परा के श्रवकृत शेरशाह की वंदना की है। उन्होंने लौं प्रेम-गाथाश्रों के रूपक द्वारा पारमार्थिक प्रेम की साधना की है। पद्मावती की प्रेम-क जो पृथ्वीराजरासों में वीर-रस के श्राश्रित गौंग थी वह जायसो की 'पद्मावत' में मुख्य

पाप्त कर लेती है। पद्मावत में कथा भी है श्रीर रूपक के द्वारा श्रलोकिक तत्वों की यक्षना भी है। यद्यपि चायमी मुसलमान थे तथापि वे भारतीय सस्कृति से पूर्णतः पिरिचत थे। थोड़े-बहुत हेर-फेर के साथ उनके कान्य में भारतीय श्रन्तर्कथाश्रों श्रीर धार्मिक रिम्पराश्रों का उल्नख हुश्रा है। उसमें 'रासो' की श्रपेद्धा श्रन्वित श्रिधिक है श्रीर प्रारम्भ से लेकर श्रन्त तक शैली श्रीर भाषा की एकरसता है। पद्मावत' प्रबन्धकाव्य का प्रच्छा उटाहरण कहा जा सकता है। ऐसे स्थलों को खोड़कर जिनमें नाम-पिरगणन की वृत्ति है श्रीर एक ही विषय का वर्णन कुछ श्रावश्यकता से श्रधिक हो गया है उसमें था का निर्वाह श्रन्छ। हुश्रा है। कोई वस्तु ऐसी नहीं लाई गई जिसका कथानक में प्रयोग न हुश्रा हो, जैसे समुद्र से प्राप्त किए हुए रत्न श्रलाउद्दीन को सन्धि की पूर्ति मेंट किये गये। इसमें कथानक के साथ रूपक भी चलता है श्रीर दोनों का ही समार हन्त्व है इसीलिए श्राचार्थ शुक्ल जी ने इसे समासांक्ति कहा है।

# भक्ति-काल--सगुरा भक्ति-काव्य

रामचरितमानस—भिक्ति-काल की सगुण शाखा में दो शाखाएँ प्रस्कुटित ई थीं—

- (१) कृष्णाश्रयी श्रौर
- (२) रामाश्रवी।

कृष्णोपासक कियों ने अपने आराध्य का माधुर्य-पत्त ही लिया था और इस रिया से उनका मन प्रगीतात्मक मुक्तकों के लिखने में अधिक रमा। ब्रजभाषा प्रगीतात्म के लिए उपयुक्त भी थी। यद्यपि भगवान कृष्ण के जीवन का लोकरत्तक पत्त भी तथापि उनका माधुर्यमय लोकपत्त श्रधिक श्राक्षक था। राम-काव्य के नायक के जीवन व्यथित श्रनेकरूपता थी जो सहज में प्रवन्धकाव्य का विषय वन सकती थी। तुलसीदास ने यद्यपि कोमल भावनाओं के लिए ब्रजभाषा की मुक्तक शैली को भी अपनाया था गापि उनके आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम रामचन्द्र जी की जन्मभूमि की भाषा होने के रण् उनकी रुचि अवधी की ओर अधिक थी। उनका वृहद् प्रन्थ (Magnum pus) अवधी में जिखा गया। तुलसीदास जी के सामने अवधी में प्रवन्धकाव्य का एक शहरूपा भी था जिसमें कि दोहा-चौपाइयों की शैली प्रशस्त की जा चुकी थी। प्रवन्ध व्यथ्य भाषा की प्रकृति के अनुकृत अधिक है। ब्रजभाषा में मुक्तक अधिक सफल ता है। यद्यपि कृष्णायन कृष्णचित-सम्बन्धी है तथापि वह आधुनिक अवधी में ही ख्वा गया है क्योंकि अवधी प्रवन्धकाव्य के अधिक अनुकृत पहती है। तुलसीदास जी भिक्त-भावना से प्रेरित होकर अपने महाकाव्य की ख्यडकाव्य की माँति सजाया और रारा। जो बात कि अंग्रेजी में ताजमहल के लिए कही गई है कि— "उन्होंने दानवों की

भाँति वृहदाकार में उसका निर्माण किया और जौहरियों की भाँति एक-एक फूल-पत्ती की पच्चीकारी की"—(They built like giants and finished like jewellers)—वह रामचरितमानस के सम्बन्ध में भी चरितार्थ होती है। नन्ददास जी तो केवल 'जिड़्या' हो थे किन्तु तुलसीदास 'गिड़्या' और 'जिड़्या' दोनों ही थे। रामचरितमानस में ख्रादर्श प्रवन्धकाव्य-का-सा कथानक और भावना का सन्तुलन है तथा साथ ही स्वाभाविकता और कला का सामझस्य है। राम-कथा के न कहने वाले होते हुए भी उसकी प्रवन्धात्मकता में ख्रन्तर नहीं ख्राने पाया है। तुलसीदास जी ने काव्य-सौष्ठव को बढ़ाने के लिए वालमीकीय रामायण की कथा से कहीं-कहीं ख्रन्तर कर दिया है (जैसे परशुराम जी का ख्रागमन विवाह से पूर्व महाराजा जनक की राजसभा में ही दिखाया गया है, वालमीकीय की भाँति विवाह के पश्चात् बरात लौटते समय नहीं। गोस्वामी जी को रामचन्द्र की महत्ता समस्त च्विय-समाज में दिखानी थी ख्रीर वह बात धनुष-यज्ञ के स्थल पर ही सम्भव थी। इसके ख्रांतिरक्त जनक की सभा में परशुराम जी के कोध के उद्दीपन की सामग्री भी ख्रिधक थी)। तुलसीदास जी ने 'प्रसन्न राघव' ख्रादि नाटकों से भी सामग्री ली है (क्वचिदन्यतोऽपि) किन्तु सब सामग्री को एक प्रवन्ध में बाँधकर एकरस कर लिया है।

रामचरितमानस में रामचित्रिका-का-सा छन्द-वैचिष्य का प्राचुर्य तो नहीं है किन्तु तुलसी ने स्रपने को टोहा-चौपाइयों में ही सीमित नहीं किया है वरन् प्रसंगानुकूल हरिगोतिका-छप्यय स्रादि स्रन्य छन्दों का भी समावेश किया है।

रामचिन्द्रका—केशव की 'रामचिन्द्रका' यद्यपि प्रबन्ध-काव्य के रूप में लिखी गई थी तथापि उसमें मुक्तक-की-सी स्फुटता विद्यमान है। कथा के तारतम्य की अप्रेत्। अलकरण एवं पारिडत्य-दर्शन की श्रोर किव की रुचि अधिक थी। कथाश्रों में न तारतम्य है श्रोर न श्रवुपात। राम-बनवास की सारी बात एक खन्द में चलती कर दी जाती है—

'यह बात भरत्थ की मातु सुनी।
पठऊँ बन रामहिं बुद्धि गुनी।।
तेहि मन्दिर मो नृप सों बिनय ।।
वर देहु हुतो हमको जुदयो।।
कैकेयी नृपता सुविसेस भरत्थ लहैं।
बरषे बन चौदह राम रहैं।।

---रामचन्द्रिका (१।३,४)

केशव ने प्रायः मार्मिक स्थलों का ध्यान नहीं रक्त्सा परन्तु यत्र-तत्र मर्म को स्पर्श करने वाली पंक्तियाँ भी हैं जहाँ पर वह श्राचार्य न हो कर सामान्य सहृदय कवि के रूप में श्राए हैं, यथा— चित्रकूट में रानियों द्वारा दशरथ-मरण का समाचार श्रपने श्राँसुश्रों द्वारा देना—
"पुनि पुत्र को मुख जोइ
कम ते उठीं सब रोड"

यहाँ राम के मुख को श्रोर देखकर श्राँखों में श्राँस भर लाने में जो भावव्यंजना हुई है वह शब्रों द्वारा संभव नहीं थी, इसी प्रकार सीता को श्रशोक-वार्टिका में श्रपनी मुद्रिका से मम्बोधन करने का स्थल भी पूर्ण मार्मिक बन पड़ा है। बन-गमन के समय के रामचन्द्र जी द्वारा कौशल्या को पातित्रत धर्म का उपदेश दिलाते हैं जो सर्वथा श्रमुपयुक्त स्थल था। रामचन्द्र जी भगवान् होते हुए भी कौशल्या के पुत्र थे। वे क्या श्रपनी माता को वैधव्य का श्राचार बताते ? यदि इसी का वर्णन करना था तो विशिष्ट जी के मुख से श्रिधिक उपयक्त होता, वह भी दशरथ जी के देहावमान के पश्चात्।

क्दन्टी श्रीर श्रलंकारों के बाहुल्य ने 'रामचन्द्रिका' के प्रवाह की कुण्टित सा कर दिया है। केशव का तो श्रादर्श वाक्य ही था कि—

'भूषन बिन न राजई कविता, बनिता, मित्त।'

फिर उनके ग्रन्थ में श्रलंकारों की प्रधानता क्यों न होती ? किन्तु फिर भी श्रलंकारों के प्रयोग में उनके प्रयोग करने वाले की पात्रता का ध्यान रखना श्रावश्यक था। गाँव की स्वियाँ सीताजी के मुख की चन्द्रमा से समता करती हुई कहती हैं—

'वासों मृग ग्रंक कहैं तोसों मृग नैनी सब, वह सुधाधर तुहुँ सुधाधर मानिये। वह द्विजराज तेरे द्विजराजि राजे, वह कलानिधि तुहुँ कलाकलित बखानिये॥'

-रामचिन्द्रका (१।४०)

तुलसी श्रौर उनके दृष्टिकोण में श्रौर भी श्रम्तर था। तुलसी ने श्रपने कवित्व-विवेक पर गर्व न करके सारा श्रेय श्रपने श्राराध्य रामचन्द्र जी को ही दिया है----

> 'एहि महें रघुपति नाम उदारा। श्रति पावन पुरान-स्नृति-सारा॥'

किन्तु केशव ने 'रामचिन्द्रका' में अपने ग्रन्थ के बहु छन्टों का सगर्व उल्लेख किया है 'रामचन्द्र की चिन्द्रका वर्णत हों बहु छन्ट'। जहाँ तुलसीदास जी प्राकृत जनगुण-गान को एक पाप समसते थे वहाँ केशवदास जी राज्याश्रय में रहकर राज-सा करते थे। उनके लिए राम की अपने साथ अपने सुख और व्यक्तित्व का अधिक महत्त्व था। यह बात नहीं कि केशव में भिक्त नहीं थी तथापि तुलसी की भाँति वे अपने राम में अपने पाणिडत्यपूर्ण व्यक्तित्व को सुला न सके। वास्तव में रामचिन्द्रका अपने विषय के अनुसार भिक्त-काव्य है और शैली के अनुसार रोति-काव्य है।

रीति-काल में किवता जनता की वस्तु न रहकर राज्याश्रय में पहुँच गई। वीर-गाथा-काल के किवयों की भाँगत किव लोग रण-शूर न थे श्रीर न उममें वैसा ऋपने राज्य के प्रति वीरोल्लास था। वे तो ग्रलग्रली-गिल्मों श्रीर सराही-

रीति-काल प्याले र भक्त थे। कोई राजा भी ऐसा न था जिसके लिए प्रबन्ध-काव्य लिखा जाता। कवि-गण श्रङ्कारिक विलामिता में मस्त थे

श्रीर सस्ती वाहवाही चाहते थे (मितराम, देव श्रागिट महाकवियों के सम्बन्ध में यह बात लागू नहीं है)। भूषण उस समय के श्रपवाट होते हुए भी प्रबन्ध-काव्य न लिख सके। यद्याप शिवाजी में प्रबन्ध-काव्य के नायक होने की समता थी तथापि भूषण समय के प्रबाह में बह गये श्रीर उन्होंने मुक्क लिखकर ही सतीष किया।

बिलकुल ऐसी बात तो नहीं हैं कि सीत-काल मैं प्रबन्ध-काव्य लिखे ही नहीं गये, कुछ प्रेम-गाथा-काव्य भी लिखे गये श्रीर लाल ने 'छत्र-प्रकाश' श्रीर सूरन ने 'सुजान-चिरत' लिला किन्तु जो लिखे गये वे इस महत्त्व के नहीं जो 'पद्मावत' या 'रामचिरत-मानस' से टक्कर ले सकें। सबलिंह चौहान का 'मह।भारत' श्रव्छा है किन्तु वह श्रिधकांश में श्रनुवाद है। प्रवाह श्रव्छा है किन्तु साहित्यिक सूभ-बूभ कम है।

श्राधुनिक काल के प्रारम्भ में हरिश्चन्द्र श्रीर उनके श्रनुयायियों ने मुक्तक की ही श्रपनाया। हरिश्चन्द्र जी कृष्ण-भक्ति के रंग में रॅंगे हुए थे, उन पर श्रष्टकाप के किवयों वर्तमान काल का पर्याप्त प्रभाव था। इसके श्रितिरिक्त उनका ध्यान देश-भक्ति, (हरिश्चन्द्र समाज-सुधार श्रीर नाटकों के उत्थान की श्रीर श्राकषित हो गया श्रीर दिवेदी-युग) था। भारतेन्द्र-युग में कोई प्रवन्ध-काव्य न लिखा जा सका।

द्विवेदी-युग में राष्ट्रीयता के उत्थान के कारण त्रादर्शवाद बढ़ा श्रीर प्राचीन श्रादर्शों की श्रीर ध्यान गया। गुप्त जी की 'भारत-भारती' ने सांस्कृतिक जागरण की भेरी बजाई। प्राचीन श्रादर्श राम श्रीर कृष्ण के लोकोत्तर पावन चिरतों में मूर्तिमान् थे। उनका स्थायी श्रंग श्रंग्रेजी राज्य का बढ़ता हुन्ना बुद्धिवाद भी न घो सका। भिक्त भाव को बुद्धिवाद के श्रनुकूल बनाकर गुप्त जी श्रीर हरिश्रोध जी ने राम तथा कृष्ण के चरित्र 'साकेत' श्रीर 'प्रिय-प्रवास' में श्राकित किये। गुप्त जी की श्रपेचा उपाध्याय जी के छपर बुद्धिवाद का प्रभाव कुछ श्राधक है। हरिश्रोध जी के कृष्ण कर्त व्यपरायण लोक-नायक ही हैं किनंतु गुप्त जो के राम साहात् ईश्वर हैं—

'राम, तुम मानव हो ? ईश्वर नहीं हो क्या ? विश्व में रमे हुए नहीं सभी कहीं हो क्या ? तब में निरीश्वर हूँ, ईश्वर क्षमा करे, तुम न रमो तो मन तुम में रमा करे।'

-साकेत (मंगलाचरण से पूर्व का पृष्ठ)

प्रिय-प्रवास — खड़ी-बोली के प्रारम्भिक काल में मुक्तक-काव्य का ही प्राधान्य था किन्तु उस समय भी मुक्तक को वह गौरव न मिल सका जो कि प्रायः प्रवन्ध-काव्य को मिला करता था। खड़ी बोली की इस कमी को पहली बार अप्रयोध्यासिंह जी उपाध्याय ने पूरा किया। अतुकान्त संस्कृत-इक्टों में लिखे हुए 'प्रिय-प्रवास' का महाकाव्य के रूप में स्वागत किया गया। इस प्रन्थ में करुणा-विप्रलम्भ-श्रंगार श्रीर वात्सल्य के वियोग-पच्च का प्राधान्य है। भगवान् श्रीकृष्ण जाति के लोकप्रिय नेता के रूप में आते हैं। प्राचीन हिन्दी किवयों ने श्रीकृष्ण के विलासी श्रीर लोलामय रूप को ही देखा था किन्तु उपाध्याय जी ने उनके कर्त व्यपरायण श्रीर लोकरच्चक रूप को सामने रक्ष्या श्रीर राधा के चरित्र को भी श्रीकृष्ण के श्रवुरूप लोक-सेवक रूप ही प्रदान किया। उनका वैयक्तिक प्रेम विश्वप्रेम में परिण्त होता हुआ दिखाया गया है—

'पाई जाती विविध जितनी वस्तुयें हैं जो सबों में। जो प्यारे को ग्रामित रंग ग्रामें रूप में देखती हूँ।। तो मंं कसे न उन सबको प्यार जी से करूँगी। यों है मेरे हृदय-तल में विश्व का प्रेम जागा।।

--- प्रिय-प्रवास (१६।१०५)

जिस ज्ञान के उपदेश को बेचारे ऊधो मधुरा से देने आये थे उसमें राधा पहले ही से रँगी हुई थीं। वे इतनी कर्त व्यशीला दिखाई गई हैं कि कृष्ण को कर्त व्य-विमुख करके अपने घर भी लौटना नहीं चाहतीं —

'प्यारे जीवें, जग-हित करें, गेह चाहे न ग्रावें।'

उपाध्याय जी ने परम्परागत नवधा भक्ति को भी लोक-सेवा का ही रूप दे दिया है। इस प्रकार हम 'व्रिय-प्रवास' में राधा-कृष्ण की एक नई भाँकी देखते हैं।

'प्रिय-प्रवास' में गिरि-गोवर्धन-धारण की ऋलौकिक लीला को बुंख वाट की तुष्टि के लिए एक लौकिक रूप दे दिया है। गिरिराज का ऋँगुली पर उठाना वास्तविक रूप में नहीं वरन् लाज्ञिणक रूप में स्वीकार किया जाता है —

> 'लख ग्रपार प्रसार, गिरीन्द्र में, इज-धराधिप के पिय पुत्र का। सकल लोग लगे कहने उसे, रख लिया उँगली पर क्याम ने॥'

> > --- प्रिय-प्रवास (१२।६७)

'प्रिय-प्रवास' का भाव-पत्त पर्याप्त रूप में पुष्ट है। वर्रमान युग की कर्त्त व्य-परायणता की माँग के साथ वैयक्तिक विरद्द-वेदना को जितना आश्रय मिल सकता है उसका पूर्णातिपूर्ण विस्तार है। वात्सल्य की भी पावन भाँकी उसमें दिखाई देती है। घटना-क्रम का स्रभाव तो नहीं है किन्तु भगवान् कृष्ण के जीवन से सम्बन्धित घटनाएँ स्मृति के रूप में ही वर्णित हुई हैं। 'प्रिय-प्रवास' के रङ्गमञ्च पर भगवान् स्वयं नहीं स्त्राये वरन् गोप स्त्रौर गोपियो द्वारा ही विरह-वर्णन के मिप उनके लोकप्रिय चिरत्र का उद्घाटन किया गया है। इसीलिए बहुत से लोग उसे महाकाव्य न कहकर एक विरह-काव्य ही कहना पसन्द करते हैं। पं० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने 'प्रिय-प्रवास' स्त्रौर 'साकेत' दोनों को ही साहित्य की एक नई विधा 'एकार्थ काव्य' के स्नन्तर्गत रखा है। सगों स्त्रौर छन्दों को दृष्टि से 'प्रिय-प्रवास' में महाकाव्य का पूर्ण निर्वाह हुस्रा है। उसमें महाकाव्य के वर्ण्य विषय भी प्रायः सभो स्त्रा गये हैं। वर्ण्य विषय के स्नन्तर्गत प्राकृतिक चित्रण्य में वे स्नाचार्य केशवदास से ही प्रभावित हुए हैं। उन्होंने देश-काल के विपरीत ब्रज में सभी स्रच्छे-स्रच्छे कृतों की तालिका-सी दे दी है—

'जंबू, म्रंब, कदब, निम्ब, फलसा, जम्बीर, म्रौ' म्राँवला । लीची, दाड़िम, नारिकेल, इमली म्रौ' शिशपा इङ्गुदी ॥ नारंगी, म्रमरूद, बिल्व, बदरी, सागीन, शालादि भी । श्रेगी-बद्ध तमाल, ताल, कदली म्रौ' शाल्मली थे खड़े ॥'

— प्रिय-प्रवास ( **१।२**५)

लीची, नारिकेल, सागीन श्रीर शाल ये वृत्त ब्रज में स्वाभाविक रूप से नहीं होते। हरिश्रीघ जी इस नाम-परिगणन में उन करील की कुञ्जों को तो भूल ही गये जिनके ऊपर रसिक रसखान 'कोटिन कलधौत के धाम' न्यी ब्रावर करने को तैयार थे।

हरिश्रीध जी ने नाम-परिगणन के श्रांतरिक प्रकृति को श्रमेक संश्लिष्ट रूपों में चित्रित किया है। प्रायः सर्गों के प्रारम्भ में जो प्रकृति-वर्णन है वह श्रपने सहज स्वामाविक रूप में श्राया है, यथा—

"दिवस का श्रवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। तरु-शिखा पर थी श्रव राजती, कमलिनी-कुल-वल्लभ की प्रभा॥

-- प्रिय-प्रवास (१।१)

इसी प्रकार वाल-कृष्ण के मथुरा-गमन के समय का प्रकृति-वर्णन भी बरवस ही पाठकों का हुत त्रो का एक-एक तार अपने करुण स्पन्दनों से फंकृत कर जाता है।

'प्रिय-प्रवास' में यद्यपि महाकाव्य के बहुत से लज्ञणों का निर्वाह हो जाता है तथापि उसका मूल ध्येय विरद-निवेदन होने के कारण उसे महाकाव्य की पंक्ति में प्रशन-चिन्ह के साथ ही रक्खा जायगा।

श्री द्वारिकाप्रसाद मिश्र जी के 'कृष्णायन' ने इस युग में कृष्णचरित को प्रवन्ध-काव्य के रूप में उपस्थित किया है। उन्होंने कृष्ण भगवान् के ब्रज, मथुरा श्रीर द्वारिका के जीवन को एक कथा के तारतम्य में श्राबद्ध करके चिरत-नायक के जीवन की श्रनेकरूपता के दर्शन कराये हैं। मिश्र जी ने प्रबन्ध-काव्य की प्रतिष्टित भाषा श्रवधी को ही श्रपनाया है। पुस्तक भर में दोहा, चौपाई श्रीर सोरटा छुन्टों से काम लिया गया है। ये छुन्द कथा के प्रवाह को श्रावर्यक गति श्रीर विराम दे देते हैं। इस प्रन्थ में भी भावुकता की श्रपेद्धा कर्ता व्य-परायणता की श्रोर श्रधिक ध्यान दिया गया है। प्रमुख पात्रों का चित्रण बड़े कौशल के साथ हुआ है। ब्रज श्रीर मथुरा के माधुर्यमय स्थलों में सूर की स्पष्ट छाप है। पहले तो बाल-वर्णन की जो सरसता ब्रजभाषा में श्रा सकती है वह श्रवधी में नहीं। मिश्र जी की श्रवधी में भी संस्कृत तत्समता की श्रोर श्रिष्ठ मुकाव है। पूरे कृष्ण-चरित को एक स्थान में रख देने के लिए यह प्रन्थ चिरस्मरणीय रहेगा।

साकेत — राम-काव्य की परम्परा का गुप्त जी ने 'साकेत' में पुनर्जीवन प्रदान किया है। 'साकेत' में रामचिरित्र के सहारे उर्मिला ख्रौर लद्दमण को प्रधानता दी गई है। ये ही इसके नायक ख्रौर नायिका हैं। लद्दमण से भी ख्रधिक मुख्यता उर्मिला को मिली है। राव बाबू ख्रौर महाबीर प्रसाट द्विवेटी ने प्राचीन कियों की उर्मिला-विषयक उपेद्धा की ख्रोर ध्यान ख्राकर्षित किया था। इसी कमी को गुप्त जी ने पूरा किया। रामचिरित्र से सम्बन्धित सारी कथा में सबसे ख्रधिक त्याग उर्मिला का हो था, इस बात को गुप्त जी ने सीता जी के मुख्य से स्पष्ट करा दिया है। सीता जी को बनवास में भी राम का सहवास मिला था किन्तु वेचारी उर्मिला राजमहल के उस चिर-परिचित प्रेम पूत वातावरण में लद्दमण के भ्रातृ प्रेम ख्रौर कर्तव्य-परायणता के कारण पित-प्रेम से वंचित रहीं, इसीलिए सोता जी कहती हैं—

# 'ग्राज भाग्य है जो मेरा, वह भी न हुग्राहा! तेरा।'

--साकेत (चतुर्थ सर्ग, पृष्ट ८४)

इस प्रकार वेचारी उमिला पति के द्वारा भी उपेन्तिता रही श्रीर कवियों द्वारा भी।

गुप्त जी ने लद्दमण् श्रीर उर्मिला के चिरत्र को उभारा श्रवश्य है किन्तु उसके कारण रामचिरत्र को गौण नहीं बनाया है। यह गुप्त जी का मर्यादाबाद परम सराहनीय है। प्राचीन मर्यादा को श्रद्धुण्ण रखने के लिए ही ग्रन्थ का नाम 'साकेत' रक्खा जिससे कि राम का महत्त्व बना रहे। इस नामकरण का एक दूमरा भी कारण है कि इसका घटना कम साकेत नगरी में ही चला है। जो प्रत्येच् रूप से साकेत में नहीं घटित हुआ है उसकी दूसरे रूप से वे साकेतवासियों के सम्पर्क में ले आये हैं। विवाह के पूर्व जनकपुर की कथा को विरह-वर्णन में उर्मिला के मुख से कहला दिया है श्रीर वन की घटनाओं की कुछ तो हनुमान जी के मुख से कहला दिया है श्रीर कुछ विशष्ठ जी द्वारा प्रदान की हुई विवाह ही से साकेतवासियों को दिखा दिया गया है (यह बात श्रलोकिक श्रवश्य कही

जायगी श्रौर श्रालौकिक के लिए इंस युग में स्थान नहीं फिर भी रेडियो श्रीर टेलीविजन के युग में ऐसी बातों को श्रासम्भव कहना ठीक नहीं, श्रापने-श्रापने युग के साधन श्रालग होते हैं। श्राजकल यन्त्र का वल है तो उस समय योग का बल था)। चित्रकृट में जो घटनाएँ हुई हैं वे सब साकेत-समाज की उपस्थित में घटी हैं।

गुष्त जी ने कथा की परम्परा को स्थिर रखते हुए भी कुछ नई उद्घावनाएँ की हैं जिनसे कि काव्य का सौष्ठव अधिक बढ़ जाता है। तुलसीदास जो ने तो चित्रक्रस्थ कैकेयी के सम्बन्ध में इतना कहकर सन्तोप किया है कि —

'कुटिल रानि पछितानि स्रघाई।'

किन्तु गुप्त जी ने उसके पश्चाताप को पूर्णरूपेण मुखरित कर दिया है-

'युग-युग तक चलती रहे कठोर कहानी— रघुकुल में भी थी एक श्रभागी रानी।'

—साकेत (ग्रष्ठम सर्ग, पृष्ठ १८०)

पितत को उटाना ही सच्ची वैष्णवी भावना है। मंथरा-चित्रण में भी गुप्त जी ने बड़ी मनोवैज्ञानिकता से काम लिया है। तुलसी की मंथरा की भाँति वह भी उपेन्ना-भाव धारण करती है किन्तु साथ ही फूट का ऐसा सबल बीज बो देती है कि जिसका निवारण कैकेयी का राम-विषयक स्नेह भी नहीं कर सका। मंथरा कहती है—

'भरत-से सुत पर भी संदेह, बुलाया तक न उन्हें जो गेह!'

--साकेत (द्वितीय सर्ग, पष्ठ ३५)

गुप्त जी की दूसरी उद्घावनात्रों में त्र्योध्या में रामचन्द्र जी को सहायता के लिए एक फीज तैयार कराना है। लद्दमण को शक्ति लगने की खबर सुनकर भरत क्रीर उर्मिला का वहीं बैटा रहना कुछ श्रस्वाभाविक-सा था। तुलसीदास ने 'मानस' में तो नहीं किन्तु 'गीतावली' में इस श्रोर संकेत किया है। देखिए—

'तात ! जाहु किप संग, रिपुसूदन उठिकरि जोरि खरे हैं। प्रमुदित पुलिक पैत पूरे जनु विधिबस सुढर ढरे हैं॥'

—गीतावली (लंकाकांड, १३)

गुष्त जी ने इस कमी को पूर्ण रूप से पूरा कर दिया है। अयोध्यावासियों का उत्साह श्रौर उनकी तम्मयता लगभग वैसी ही है जैसी कि कृष्ण के महारास में सम्मिलित होने के लिए सुर श्रौर नन्ददास की गोपियों की थी—

'यों ही शंख ग्रसंख्य हो गये, लगी न देरी, घनन-घनन बज उठी गरज तत्क्षण रण-भेरी। कांप उठा स्राकाश, चौंककर जगती जागी, छिपी क्षितिज में कहीं, सभय निद्रा उठ भागी। बोले वन में मोर, नगर में डोले नागर, करने लगे तरंग-भंग सौ-सौ स्वर-सागर। उठी क्षुब्ध-सी स्रहा! स्रयोध्या की नर-सत्ता, सजग हुस्रा साकेत पुरी का पत्ता-पत्ता। भय-विस्मय को शूर-दर्प ने दूर भगाया, किसने सोता हुस्रा यहाँ का सर्प जगाया। प्रिया-कण्ठ से छूट-सुभट-कर शस्त्रों पर थे, त्रस्त-बधू-जन-हस्त स्रस्त-से वस्त्रों पर थे। प्रिय को निकट निहार उन्होंने साहस पाया।

—साकेत (द्वादश सर्ग, पृष्ठ ३०४-३**०५)** 

श्चन्त में विशष्ठ जी ने योग-बल से युद्ध-भूमि में राम की विजय दिखाकर इस स्थावश्यकता का निवारण कर दिया था।

साकेत में भरत का चरित्र पूर्ण निखार में त्राया है। उस पर गीतावली का भी प्रभाव दिखाई पड़ता है। कहीं कहीं लच्मण का चरित्र त्रावश्यकता से ऋषिक उद्धत हो गया है। भरत के सम्बन्ध में वे राम के शासन को भी मानने को तैयार नहीं होते—

> 'उनको इस शर का लक्ष चनूंगा क्षए में — प्रतिषेध स्रापका भी न सुनूंगारए में ।'

> > —साकेत (ग्रष्टम सर्ग, पृष्ठ १७०)

किन्तु उनकी इस उद्धतता में भी राम के प्रांत भक्ति-भावना की पराकाष्टा दिखाई देती है । 'ब्रापका भी' इन शब्दों में राम के शासनाधिकार की स्वीकृति है ।

रामचन्द्र जी का चिरत्र कर्तव्यपरायण होते हुए भी शुष्क श्रीर नीरस नहीं है। चित्रकूट में गुष्त जी ने सीता के पारिवारिक जीवन के सहवास-सुख (Joy of fellowship) की श्रन्छी भाँकी दिखाई है। गुष्त जी श्रीर गोस्वामी जी के 'मानस' के राम में एक श्रीर भी श्रन्तर है। तुलसी के राम मनुष्य-रूप में भी बहा हैं श्रीर गुप्त जी के राम बहा होते हुए भी मनुष्य हैं। 'साकेत' में सीता से वार्तालाप करते हुए रामचन्द्र जी श्रपने ईश्वरत्व की भावना को प्रकाश में लाते हैं—

'स्रथवा स्राक्षवंश पुण्यभूमि का ऐसा, स्रवतरित हुस्रा में, स्राप उच्च फल जैसा।

### जो नाम मात्र ही स्मरण मदीय करेंगे. वे भी भवसागर बिना प्रयास तरेंगे॥'

--साकेत (ग्रष्टम सर्ग, पृष्ठ १६७)

किन्तु गुप्त जी तुरन्त ही उनको देवत्व के उच्च शिखर से उतारकर मानवता की भाव-भूमि पर ले स्राते हैं स्रोर उनमे कहलाते हैं—

> 'पर जो मेरा गुण, कर्म स्वभाव घरेंगे। वे ग्रौराँ को भी तार, पार उतरेंगे॥'

> > -साकेत (ग्रष्टम सर्ग, पुष्ठ १६७)

'माकेत' में भारतीय संस्कृति श्रौर पारिवारिक जीवन की भावना पूर्णरूपेण परिपुष्ट हुई है। जैसा महाकाव्य के लच्चणों के प्रसंग में बतलाया गया है इसके नायक भी श्रार्थों का श्रार्ट्श बताने ही श्राये थे, सुर-कार्य-साधना के लिए नहीं।

'साकेत' का मूल उद्देश्य तो उमिला-विषयक उपेत्ता को हो दूर करना है किन्तु उसमें प्रसंगवश यत्र-तत्र गांधीवाद के सरल जीवन (मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया), हाथ की कताई-बुनाई (तुम ग्रद्धंनग्र क्यों रहो ग्रशेष समय में, प्राग्नो, हम काते- बुने गान की लय में) श्रीर विनत विद्रोह श्रादि के सिद्धान्तों का भी समावेश हो गया है। राजा को प्रजा द्वारा चुने जाने की बात श्राधुनिक प्रजातन्त्रवाद की प्रतिध्विन है। देखिए—

'बोल उठे जन—''भद्र, न तुम ऐसा कहो, देते हैं हम तुम्हें बिदा ही कब ग्रहो ! राजा हमने राम, तुम्हीं को है चुना, करो न तुम यों हाय ! लोकमत ग्रनसुना ! जाग्रो, यदि जा सको रौंद हमको यहाँ !" यों कह पथ में लेट गये बहु जन वहाँ।

बोले श्रीमद्रामचन्द्र सविषाद यों—
"उठो प्रजा-जन, उठो, तजो यह मोह तुम,
करते हो किस हेतु विनत विद्रोह तुम?"

उस समय के आर्र्श राजा प्रजा के प्रतिनिधि अवश्य होते ये किन्तु उनमें चुनाव के विपरीत वंशानुकम की परम्परा थी। ये विचार काल-दूषण (Anachronism) के अन्तर्गन अवश्य आर्थेंगे। गुष्त जी के पत्त में इतना ही कहा जा सकता है कि वे समय के प्रभाव से नहीं बच सके और उनके हृदय की भावनाएँ देश-काल के बन्धनों को तोड़कर सकरित हो उठी हैं।

साकेत की प्रबन्धात्मकता के सम्बन्ध में कुछ विद्वानों को सन्देह है । यह बात भाननी पड़ेगो कि उर्मिला के ऋत्यधिक विरह-वर्णन के कारण 'साकेत' का घटना-प्रवाह कुछ कुण्ठित-सा हो गया है। 'प्रिय-प्रवास' की भॉति 'साकेत' में भी बहुत-मा घटना-क्रम स्मृति के रूप से आया है किन्तु घटनाओं का प्रत्यत्त् वर्णन भी 'प्रिय-प्रवास' को अपेत्ता इसमें अधिक है। कथा के प्रवाह, वर्णनों के सौष्टव और सांस्कृतिक पत्त् की प्रवलता के कारण 'साकेत' प्रवन्ध-काब्य के आदशं के अधिक निकट आता है।

वैयक्तिकता के प्राधान्य के कारण यह युग मुक्तक गीतों का है। इनका प्रभाव 'साकेत' पर भी पड़ा। उसमें यत्र-तत्र जैमे—'निज सौध सदन में उटज पिता ने छाया, मेरी कुटिया में राज-भवन मन भाया' (पृष्ठ १५७)—ह्यादि बड़े सुन्दर गीत भी स्त्राये हैं किन्तु उमिला के ये विरहोदगार प्रबन्ध के विशाल प्रामाद में नगीने से जड़े हुए हैं।

गुप्त जी पर दूमरा त्रापेत् यह है कि प्रथम सर्ग में उर्मिला-लद्मिण का प्रमालाप श्रश्लीलता के वर्ष्य तट को स्पर्श कर गया है। इस सम्बन्ध में इतना ही कहना त्रावश्यक है कि उर्मिला के त्याग त्रीर विरह-वेदना की विषमता दिग्वाने के लिए तुलना में संयोग का सुख दिखाना वांछनीय था। यदि लद्ममण श्रामन से ही बती त्रीर उदामान होते तो न उनके त्रीर न उर्मिला के त्याग का इतना महत्त्व होता। तुलसीदास जी-की-सी मर्यादा तो गुप्त जी राम के चित्रण में भी नहीं पालन कर सके किन्तु राम को मनुष्य रूप में दिखाकर उन्होंने उनके लोकोत्तर चिरत्रों को हमारे लिए ∙ी शक्य श्रीर सममव बना दिया है।

कामायनी—-श्राधुनिक युग की बृहत्त्रयी में तीसर महाकाव्य 'कामायनी' है। 'कामायनी' में भी जायसी के पद्मावत-की-सा रूपक श्रीर कथानक के सिम्मश्रण की प्रवृत्ति है। वास्तव में वह कथात्मक प्रत्थ की श्र्मपेत्वा विचारात्मक प्रत्थ श्राधिक है, फिर भी उसमें कथा के साथ विचारों का सुन्दर समन्वय हुग्रा है। इसमें प्रसङ्गवश चिन्ता, श्रद्धा, बुद्धि, लज्जा, काम, ईध्यां श्रादि मनोवृत्तियों का सुन्दर चित्रण किया गया है। प्रसाद जी प्राचीनता के उपासक थे। वे प्राचीनता को उस मीमा तक ले गये हे जहाँ कि कल्पना के भी पैर लड़खड़ाने लग जाते हैं। 'कामायनी' का कथानक श्रादिकाल के धूमिल वैदिक उपाख्यानों से लिया गया है। महाप्रलय में देव सृष्टि के निर्णाधित मधुमय हान-विलास का श्रन्त हो जाता है, केवल श्रकेने मनु बच रहते हैं। चिन्ताकातर एकाकी होकर वे घबड़ा उटते हैं, उसी समय काम-गोत्रजा 'कामायनो' से उनका परिचय श्रीर ाफर परिण्य हो जाता है। मानवीय संस्कारों श्रीर संस्कृति का नये मिरे से सृष्टि होती है परन्तु महाराज मनु प्राचीन देव संस्कारों को मुना न सके, वे पशु-बाल करते हैं। इसी से 'यद्धा' श्रीर 'मनु' के मन-मुटाव की जड़ जम जाती है (प्रसाट जी ने 'कहणालय' श्रादि श्रपने नाटकों में पशुबलि का घोर विरोध किया है) 'श्रद्धा' गर्भवती हो जाती है श्रीर वह श्रपनी भावी

सन्तान की चिन्ता करने लगती है। मनु के हृदय में इससे भी ईब्गं उत्पन्न होती हैं क्योंकि वे श्राभिमां जत प्रेम चाहते थे। मनु श्रद्धा को छोड़ कर चले जाते हैं। सारस्वत देश में पहुँच कर उनकी रानी 'इड़ा' से जो देवता श्रों की बहन थी श्रीर 'बुद्धि' की प्रतीक थी, मेंट होतो है। वहाँ मनु रहने लगते हैं श्रीर एक नयी यन्त्रमयी संस्कृति को जन्म देते हैं। जब वे सारस्वत देश की रानी 'इड़ा' को भी श्रपनी काम-वासना का विपय बनाने लगते हैं तो 'इड़ा' को प्रजा मनु के प्रति विद्रोह कर उठती है श्रीर मनु श्राहत हो जाते हैं।

'श्रद्धा' को स्वप्न में यह सब वृत्त ज्ञात हो जाता है श्रौर वह श्रपने पुत्र 'मानव' के साथ मनु की खोज में 'इड़ा' के देश में पहुँच जातो है। वहाँ से 'श्रद्धा' मनु को साथ लेकर तथा मार्ग में मानव को 'इड़ा' के हाथ सींपकर, कैलाश की श्रोर चली जाती है। कैलाशप्रदेश में ज्ञान, इच्छा श्रौर किया के स्वर्ण, रजत श्रौर लौहमय तीन बिन्दुश्रों को पृथक् दिखाकर श्रपनी स्मिति-रेखा से उन्हें एक कर देती है तथा त्रिपुर-दाह के कथानक को रूपक में सार्थक करती हुई तीनों के समन्वय का उपदेश देती है। 'कामायनी' की यह समन्वय-भावना भारतीय संस्कृति का एक प्रधान श्रङ्ग है। इसमें शैव-दर्शन की समरसता के सिद्धान्त का भी प्रतिपादन हुश्रा है। 'कामायनी' भी गाँधीवाद के प्रभाव से खाली नहीं है, उसमें भी यान्त्रिक सभ्यता का विरोध हुश्रा है—

'प्रकृत शक्ति तुमने यन्त्रों से सबकी छीनी! शोषएग कर जीवनी बना दी जर्जर भीनी।'

—कामायनी (संघर्ष, पृष्ठ १६६)

'कामायनी' के जो आलोचक कहते हैं कि प्रसाद जी ने 'श्रद्धां' को ऊँचा उठाकर बुद्धिवाद के विरुद्ध हृद्यवाद का पन्न लिया है उसमें इतना ही सत्य है कि मनु को श्रद्धा द्वारा श्रान्तिम रहस्य के दर्शन होते हैं। यह बात किसी श्रंश में सत्य भी है क्योंकि तत्त्व-दर्शन में जहाँ बुद्धि पीछे रह जाती है वहाँ श्रद्धा श्रीर प्रातिभ ज्ञान (Intution) द्वारा रहस्य का उद्वाटन हो जाता है किन्तु प्रसाद जी ने तर्क श्रीर बुद्धि की उपेन्ना नहीं की है। वे समन्वयवादी थे। 'श्रद्धा' ने 'मानव' को 'इड़ा' के हाथ इसलिए सौंपा था कि 'बुद्धि' श्रीर 'श्रद्धा' का समन्वय हो जाय। 'मानव' को 'इड़ा' के साथ रहने का श्रादेश देते हुए 'कामायनी' कहती है—

'हे सौम्य ! इड़ा का श्रुचि दुलार,
हर लेगा तेरा व्यथा-भार;
वह तर्कमयी तू श्रद्धामय,
तू मननशील कर कर्म ग्रभय।'
—कामायनी (दर्शन, पृष्ठ २४४)

कामायनी में प्रकृति के सौम्य श्रीर उग्र रूप दोनों के ही चित्रण मिलते हैं। सौम्य चित्रणों में छायावादी शिल्प-विधान का प्रभाव है श्रीर कहीं-कहीं रहस्यवाद की भी भलक मिल जाती है—

'महानील इस परम व्योम में ग्रन्तरिक्ष में ज्योतिर्मान। ग्रह, नक्षत्र ग्रौर विद्युत्करण किसका करते थे संघान।'

---कामायनी (ग्राशा, पृष्ठ २६)

'कामायनी' के प्रति यह एक ऋगन्नेप भी है कि उसमें मन का चरित्र गिरा दिया है। यह युग नारी के प्राधान्य का अवश्य है किन्तु एक के चरित्र को उठाने के लिए दसरे के चरित्र को गिरा देना न्याय-संगत नहीं जँचता। 'कामायनी' को देखकर यही कहा जा सकता है कि यह नायिका-प्रधान काव्य है। जिस प्रकार कानून में 'He includes she' रहता है उसी प्रकार साहित्य में भी नायक में नायिका को भी शामिल समभना चाहिए। 'कामायनी' में रूपक की दृष्टि से मनोवैज्ञानिकता की ख्रोर भी संकेत किया गया है। 'कामायनी' के कथानक का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किये बिना हम उसे सार्वकालिक. सार्वदेशिक तथा सार्वजनीन महाकाव्य के उच्च पर पर अधिष्ठित नहीं कर सकते । उदा-हरण के लिए कामायनी में चिन्ता, ऋाशा, काम, वासना, बुद्धि ऋाटि मनोवृत्तियों का सन्दर वर्णन हुआ है। आध्यात्मिक अर्थ में यदि श्रद्धा को ईश्वर माना जाय तो मनु का मानव-दर्बलतात्रों से पूर्ण चरित्र त्राश्चर्यजनक नहीं रहेगा । ऐसा प्रतीत होता है कि रूपक के निर्वाह के लिए मन के आदिम पुरुष और सम्यता के प्रवर्तक होने के चिरप्रतिष्टित गौरव का बिलटान किया गया है। जायसी में भी कहीं-कहीं रूपक के लिए कथा में लौकिक सम्बन्धों का पूर्णतया पालन नहीं हो सका है। पद्मावत में रत्नसेन के, तोने द्वारा पद्मावती के रूप वर्णन-मात्र से. उस पर मुग्व हो कर विरह-विह्नल हो जाने की बात को शुक्ल जी ने श्रस्त्रामात्रिक बतलाया है। उन्होंने यह भी कहा है कि यह सच्चा प्रेम नहीं वरन मोह है। इस प्रकार शाब्टिक वर्णन-मात्र को सुनकर विरह-व्याकुल होना किसी अंश में श्रस्वाभाविक श्रवश्य है किन्त इसमें रूपक का निर्वाह टीक बैट जाता है। तोता को ग्रह माना, गुरु के उपदेश-मात्र से साधक को भगवान में आसिक हो जाती है और वह विरह से व्याकुल हो जाता है। नागमती रत्नसेन की विवाहिता पत्नी है फिर भी आप्यारिमक पत्त में उनको दुनिया का धन्धा कहा गया है। यहाँ पर जो बात अप्रप्तुत विधान में ठीक समभी जाती है वह प्रस्तृत में अनु चित-सी प्रतीत होती है।

साकेन-सन्त — जिस प्रकार गुप्त जी ने श्रपने 'साकेत' में लच्चमण श्रौर उर्मिला के चरित्र को प्रधानता दी है उसी प्रकार पिएडत बलदेव प्रसाद मिश्र ने श्रपने 'साकेत- सन्तं में भरत जी के चिरित्र को महत्ता प्रदान की है । भरत जी तुलसी के मानस में यथोचित महत्ता प्राप्त कर चुके थे। गोस्वामी जी ने उनको भाइप भगतिं का स्नादर्श मानते हुए राजमद से स्रक्लूता बतलाया है—

'भरतिंह होइ न राजमद, विधि-हरि-हर पद पाइ । कबहुँकि काँजी सीकरिन, छीर-सिन्धु बिनसाइ॥'

फिर भी भरत जी का इतना महत्त्व है कि वे स्वतन्त्र काव्य का विषय बन सकते हैं। प्राप्त किया हुआ राज्य टुकराकर उन्होंने भारतीय मर्यादा का सजीव उटाहरण उपस्थित किया था। मिश्र जी ने इन्हों के पावन चरित को अपनाया है। इस पुस्तक की विशेषता यही है कि इसमें किव अपने चरित गयक के हमेशा साथ रहा है। इसी कारण इसमें मंथरा की कथा नहीं आई है। केवल इतना ही कह दिया गया कि चलते समय भरत के मामा युधाजित मंथरा को इशारा दे आये थे कि वह कैकेयी और भरत का हित सम्हाले रहे। इसका युधाजित ने पीछे से उल्लेख भी किया है—

'है धन्य मंथरा ही वह, यद्यपि दासों की दारा। जो समभ गई सब बातें, पाकर, बस, एक इशारा।।'

--साकेत-संत (२।७५)

इस ग्रन्थ में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि भरत जी युधाजित के विशेष आग्रह पर ही केंकेय देश गये थे। 'जीत मामा की हुई विशेष'—इसमें दशस्य जी दोषमुक्त हो जाते हैं श्रीर मंथरा को 'भरत से मुत पर भी सन्देह' कहने की भी गुजाइश नहीं रह जाती है। मिश्र जी ने श्रीर भी कई नई उद्मावनाएँ की हैं। उन्होंने राम-मिलन के अर्थ भरत के बन से राजसो ठाठ-बाट से युक्त होकर जाने का भी कारण बता दिया है श्रीर लद्दमण की इस शंका के लिए स्थान नहीं रक्खा कि वे निर्द्धन्द्व शासनाविकार प्राप्त करने के लिए राम पर श्राक्रमण करने श्राये हैं—

'भूप के श्रिभिषेक के सब साज लो, तीर्थ के जल श्रीर पावन ताज लो। छत्र चँबर गजादि वाहन संग हों, चक्रवर्तों के सभी वे रंग हों।। साथ सेना हो कि नृप को मान दे, साथ हो मुनि-मण्डली कि विधान दे। साथ परिजन हों कि सेवा-भार लें, साथ पुरजन हों कि प्रभु स्वीकार लें।'

—साकेत-सन्त (७।४७,४८)

इस पद्य-भाग में 'पावन' के साथ 'ताज' शब्द अवश्य खटकता है।

मिश्र जी ने भरत के आगमन की सूचना राम को कोलों द्वारा दिला दी है श्रीर लद्दमण जी के रोप के लिए गुझाइश नहीं रक्खी है। राम श्रीर भरत को बृहत् सभा में एकत्रित करने से पूर्व उन्हें राम से एकान्त में मिला दिया है जिससे कि वे अपने सब उद्देश्य भरत को बतला दें। इस अन्थ में भारत की अखगड सांस्कृतिक एकता श्रीर उसके संरच्या की पुकार है जो देश की विभाजन-सम्बन्धी समस्याओं की प्रतिध्वनि कही जा सकती है—

'दक्षिण तो मैं देखूंगा ही, पर उत्तर पर श्रांच न श्रावे। करो व्यवस्था भरत ! कि मिएा की जगह विदेशी कांच न श्रावे। कहा जनक ने 'पूर्व दिशा में, स्थिर है श्रपनी श्रार्य-पताका, कैंकेयी ने कहला भेजा, मैं साधुंगी पश्चिम नाका।।'

--- साकेत-सन्त (१३।७५)

ग्रन्थकार एकराष्ट्रता का स्राटर्श शत्रु की भौतिक पराजय स्रौर दासता के स्राधार पर नहीं चाहता है वरन् व हृदय से हृदय जीत का समर्थक है। शत्रु पर नैतिकता स्रौर सद्व्यवहार द्वारा विजय प्राप्त करना गांधीवादी हृदय-परिवर्तन का सिद्धान्त है—

> 'बनेंगे दक्षिण उत्तर एक, उरों का जब हो उर से मेल।'

> > —साकेत-संत (१२।४५)

इसी भावना के अनुकूल कवि एक आदर्श समाज का चित्रण करता है। साम्राज्य अपने अङ्गों की संस्कृति को नष्ट करके जीवित नहीं रह सकता वरन उसके संरद्यण में ही राज्य की सम्पन्नता है—

> 'सभी निज संस्कृति के ग्रानुकूल, एक हो रचें राष्ट्र-उत्थान। लिए इस नहीं कि करें सशक्त, निबंलों को ग्रापने में लीन— इसलिए कि हों विश्व-हित-हेतु, समुन्नत-पथ पर सब स्वाधीन।।'

> > —साकेत-संत (१२।४६)

भरत ज की महत्ता दिखाना इस पुस्तक का उद्देश्य है ही किन्तु साथ में मागडवी भी उपेद्यित नहीं रही है। उसके तप श्रीर त्याग की बड़ी सुन्दर भाँकी दिखाई गई है, देखिए—

> 'विकसी प्रभाकर मनाये! पर त कमलिती मोद ग्राँखों **ब**संत **क** ग्रागे पर कीलित ही पिक का स्वर था। ग्रहह ! माण्डवी को तो ग्राहों का भरता भी वजिततर था !! जो हैं दूर उसी की ग्राशा रख कर मन समभाया समभ सराहँ में उस मन को पास रहे पर पास न श्राये।

> > --साकेत-संत (१४।४ ग्र)

'पास रहे पर पास न स्त्रायें में मार्डियों की विरह-व्यथा उर्मिला की व्यथा से स्त्रिधिक बढ़ जाती है।

यद्यपि यह ग्रन्थ विचार-प्रधान है ऋौर इस कारण इसमें भावुकता तथा कवित्व की ऋपेदाकृत कमी दिखाई देती हैं तथापि ऊपर-के-से स्थल इसे भावुकता-शूत्य होने के दोप से बचाये रखते हैं।

वर्तमान बुद्धिवाटी युग के महाकान्यों में विचारात्मकता को श्राधिक श्राश्रय मिला है। कथानक विचार-वेली का श्राश्रय-स्थान-मात्र बन जाता है। टिनकर जी 'कुरुद्रोत्र' नामक काव्य में प्राचीन कथानक के सहारे युद्ध की

कुरुक्षेत्र श्रिनिवार्यता पर विचार करते हुए पुराने चोले में एक नई श्रात्मा का प्रवेश कराते हैं। इस काव्य मे श्रिहिसा का महत्त्व श्रवश्य

स्वीकार किया है किन्तु साथ ही यह बताया गया है कि वह तभी सफल बन सकती है जब संसार उसके योग्य बन जाय (तब तो शायर ऋहिंसा के प्रयोग की भी ऋावश्यकता न रहेगी) किन्तु जब तक संसार में मद-मात्सर्थ और हिंसावृत्ति है तब तक युद्ध का ऋस्तित्व सार्थक रहेगा—

'युद्ध को तुम निन्द्य कहते हो, मगर जब तलक हैं उठ रहीं चिनगारियाँ भिन्न स्वार्थों के कुलिष-संघर्ष की, युद्ध तब तक विश्व में ग्रनिवार्य है।' लेखक का विश्वास है कि समिवभाजन के साम्यवादी आधार पर ही शान्ति की स्थापना हो सकती है।

'शान्ति नहीं तब तक जब तक सुख-भाग न नर का सम हो, नहीं किसीको बहुत श्रधिक हो नहीं किसी को कम हो।'

वर्तमान युग में ऋौर भी महाकाव्य लिखे गए हैं। रव्यवंश के ऋनुकरण में लिखा हुआ श्री हरदयाल सिंह का 'दैत्यवंश' ब्रजभाषा में लिखा गया है। उसमें भी कई राजाओं के चरित हैं। यद्यपि दैत्यों में भी प्रह्लाद ऋौर बिल जैसे उदारचरित राजा हुए हैं तथापि दैत्यवंश को महाकाव्य का विषय बनाना इस युग की स्वातन्त्र्य-प्रवृत्ति का द्योतक है।

इस युग के महाकाब्यों पर ऋधिकांश में गाँधीवादी प्रभाव है। वैदेही-वनवास में भी गाँधी जी का शान्तिवादी स्वर मुखरित हो रहा है। यह सब वर्तमान युद्धों की विनाश-मय प्रवृत्तियों की प्रतिक्रिया है। इनमें सरल जीवन की भी पुकार है। ऋाजकल के महा-काब्यों के नायक भी लोक-प्रतिष्टा-प्राप्त महापुरुष ही हैं किन्तु उनका ऋतिमानवी रूप विलीन हो गया है। इन पर वर्तमान बुद्धिवाद का ऋधिक प्रभाव है। प्रकथन (Narration) के साथ इन महाकाब्यों में पगीत तत्व भी है। यह युग का प्रभाव है।

# महाकाव्यों की परम्परा में नवीन उपलब्धियाँ

यद्यपि यह युग मुक्तक-प्रधान है तथापि प्रबन्ध-काव्यों का नितान्त स्रभाव नहीं है। 'पार्वती', 'सावित्री', 'श्रम्वपाली', 'पथ पर' कई छोटे पूरे महाकाव्य के नाम से पुकारे जाने वाले काव्य निकले हैं किन्तु उनमें पार्वती नाम का महाकाव्य विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसके लेखक श्रो रामानन्द तिवारी 'भारती नन्दन' हैं। यद्यपि इसकी कथा कुमार-सम्मव पर स्राक्षित है तथापि इस्में शैत्र दर्शन, धर्म, संस्कृति स्रीर नीति का श्रब्छा वर्णन हुन्ना है। इतना अवश्य है कि वह कथा-प्रसङ्ग से स्रलग-सा हो गया है। महा-काव्यत्व के परम्परित प्रतिमानों के स्रालोक में हमें कितपय नवीन स्राद्शों पर भी स्रद्यतन-महाकाव्यों में दृष्टित्रेय करना चाहिए। स्राज के महाकाव्यों में (महाकाव्यों की वृहत्रृयी में भी) बौद्धकता की स्रोर स्राग्रह, विशेष राजनैतिक सिद्धान्तों का प्रतिपादन, तथा नवयुग को निर्मित के जिए किव का व्यक्तिगत सन्देश स्त्रादि विषय स्वतः ही स्रा गए हैं। स्राजकल के महाकाव्यों में बीच-बीच में गीतों का भा समावेश हुन्ना है, यह युग का प्रभाव है।

#### खण्डकाच्य

खरडकाव्य में प्रबन्ध-काव्य-का-सा तारतम्य तो रहता है किन्तु महाकव्य की अपेद्धा उसका देत्र सीमित होता है। उसमें जीवन की वह अपनेकरूपता नहीं रहती जो कि महा-काव्य में होती है। उसमें कहानी और एकाङ्की की भाँति घटना के लिए सामग्री जुटाई जाती है। साहित्य-दर्पण्कार खरडकाव्य की व्याख्या इस प्रकार करते हैं—

### 'खण्डकाव्यं भवेत्काव्यस्यैकदेशानुसारि च'

त्र्रार्थात् खरडकाव्य के एक देश या त्रांश का त्र्याजकल की भाषा में एक प्रधान घटना का त्र्रातुसरण करता है, जैसे — मेचदूत।

हिन्दी में 'सुदामा-चिरत', 'जयद्रथ वध', 'पंचवटी', 'ग्रनघ' खरहकाव्य के श्रव्छे उदाहरण हैं। श्रंग्रेजी में टेनीसन की 'एनक श्रार्डन' को इसी प्रकार की कविता कहेंगे। श्रंग्रेजी में खरहकाव्य के लिए कोई विशेष नाम नहीं है। वह प्रकथनात्मक काव्य (Narrative Poetry) के श्रन्तर्गत श्राता है। महाकाव्य के छोटे-छोटे कथानक को एपीसोड (Episode) कहते हैं, जैसे श्रंग्रेजी में 'सुहराब-रुस्तम' की कथा जो फ़ारसी शाहनामे से ली गई है।

हिन्दी में प्राचीन काल में श्रीर श्राधुनिक काल में भी बहुत से खरडकाव्य लिखे गये हैं। गोस्वामी तुलसीदास के 'जानकी-मंगल', 'पार्वती मंगल', 'नह्छू', नन्दासजी का 'भ्रमग्गीत' श्रीर 'रासपंचाध्यायी'; जटमल की 'गोराबादल की कथा' नरोत्तमदास का 'सुदामा-चरित'; गुप्त जी का 'श्रमक्त', 'जयद्रथ-वध्न', 'नहुप', 'काबा श्रीर कर्बला'; रत्नाकर जी का 'गंगावतरण', 'उद्धव-शतक' तथा 'हरिशचन्द्र' जैसे ऐतिहासिक श्रीर पौराणिक श्राख्यानों पर लिखे हुए खरडकाव्य हैं। इनमें इतिहास, पुराण श्रीर जनश्रांत के पट पर रंगीन चित्र श्राङ्कित किये गये हैं। रामनरेश त्रिपाटी के 'पथिक', 'मिलन', 'स्वप्न', सियारामशरण जी गुप्त का 'उन्मुक्त' कवि-कल्गना प्रसूत श्राख्यान हैं। इनमें से कुछ, जैसे तुलसीदास जी के 'जानकी-मंगल', 'पार्वती-मंगल' श्रीर 'रामलला नहछू' श्रादि गेय भी हैं।

#### विशेष

श्री विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने महाकाव्य श्रीर खरडकाव्य के बीच की एक विधा 'एकार्थ-काव्य के नाम से मानी है श्रीर 'प्रिय-प्रवास', 'साकेत', 'कामायनी' श्रीर 'वैदेही-वनवास' को इसके श्रन्तर्गत रखा है। उनका कथन है कि महाकाव्य में कथा प्रवाह विविध मंगिमाश्रों के साथ मोड़ लेता हुआ श्रागे बढ़ता है किन्तु एकार्थ-काव्य में कथा-प्रवाह के मोड़ कम होते हैं। कम श्रीर ज्यादह ये सापेत् शब्द हैं। 'कामायनी' के कथा-प्रवाह में काफी मोड़ श्रीर कथा-विस्तार हैं। 'कामायनी' श्रीर 'साकेत' में महाकाव्य के

पाँचों तत्व सानुबन्ध कथा, वस्तु वर्णन, भाव-व्यंजना तथा संवाद, नायक श्रौर नायिका की उदातता के साथ उद्देश्य की महत्ता पर्याप्त मात्रा में मौजूद हैं। हाँ, 'साकेत' में भाव-व्यंजना का कुछ श्राधिक्य श्रवश्य है किन्तु दोष सब में होते हैं। भावों की उदात्तता, वर्णनों की विशालता श्रौर रस-सञ्चार में 'साकेत', 'कामायनी', 'वैदेही-वनवास' श्रपना विशेष स्थान रखते हैं श्रौर उनको महाकाव्य का पद न देना इस युग के साथ श्रन्याय है।

# श्रव्यकाव्य (पद्य)

### मुक्तक काव्य

मक्तक काव्य तारतम्य के बन्धन से मुक्त होने के कारण ('मुक्तेन मुक्तकम') मक्तक कहलाता है और उनका प्रत्येक पर स्वतःपूर्ण होता है। मुक्तकों में भी कमन्यास हो सकता है. जैसा कि गोस्यामी जी की 'गीतावली' में या 'सूर-सागर' के पदों में है किन्त उनके पट एक दूसरे की अपेक्षा नहीं रखते, वे स्वतः पूर्ण हैं। मुक्तकों का विभाजन हमने पाठ्य श्रीर गेय रूप में किया है किन्त इन टोनों के बीच की रेखा बड़ी सुद्दम श्रीर श्रास्थिर है। पाठ्य सामग्री भी गेय हो जाती है किन्त करू पड या खन्ड ऐसे होते हैं जो विशेष रूप से गेय होते हैं। गेय श्रीर पाठ्य, यह बात तो ऊपरी श्राकार से सन्बन्ध रखती है किन्त श्चब यह भेद कुछ-कुछ विषयी-प्रधानता श्चौर विषय-प्रधानता में परिणत हो गया है। गेय में निजी भावातिरेक की मात्रा कुछ अधिक रहती है और पाठ्य में कवि बात को एक निरपेत द्रष्टा या वकील के रूप में कहता है। पाठ्य मुक्तक प्राय: सकियों के रूप में आते हैं। ऐसे मुक्तक प्रायः नीति-विषयक, शृंगार-विषयक, वीरता-विषयक होते हैं। नीति के मुक्तकों में सबसे ऋधिक विषय-प्रधानता रहती है। गोस्वामी जी की टोहावली. कबीर. रहीम, वन्द ब्रादि के टोहे भक्ति ब्रौर नीति के पाठ्य मुक्तकों के ब्रच्छे उदाहरण हैं। गिरधर की कुएडलियाँ और टीनटयाल गिरि की श्रन्योक्तियाँ भी इसी कोटि में जायँगी। 'हाल्सप्तरातों', 'बिहारी-सतमई', 'दुलारे-टोहावलीं' शृंगारपरक मुक्तकों के श्रव्छे उदाहरण हैं (यद्यपि इनमें श्रीर विषय भी हैं) । वियोगी हरि की 'वीर-सतसई' में वीर रस के टोहे हैं। इनके अतिरिक्त बहुत सी कविताएँ जो स्फुट रूप से निकलती हैं मुक्तक की ही कोटि में श्राती हैं।

साहित्य-द्र्पणकार ने टो-दो, तीन-तीन, चार-चार श्रौर पाँच-पाँच मुक्तकों के समृहों को क्रमशः युग्मक, संदानितक, कलापक श्रौर कुलक नाम दिया है।

इस प्रगीतकान्य, गीतकान्य या गीतिकान्य को हम गेय मुक्तक कहेंगे । श्रंब्रेजी में इसे लिरिक (Lyric) कहते हैं । लिरिक शाब्द का सम्बन्ध वीग्गा की भाँति के (Lyre) नमक वाद्य-यन्त्र से है । इसीलिए कुछ लोगों ने

व्याख्या 'लिरिक' का श्रनुवाद 'वैणिक' किया है। वै। एक शब्द पुराना है किन्तु इसका प्रगीतकाव्य से कोई सम्बन्ध न था। वैणिक

एक प्रकार के चित्रों की संज्ञा थी।

वैश्विक या लिस्कि शब्द का मूल ऋषं तो वीगा से सम्बन्ध रखने वाला है किन्तु प्राय: गेय पदों में भावातिरेक ऋौर नीजीयन ऋषिक रहता था, इसलिए निजी भावातिरेक का प्राधान्य इस विधा का मूल तत्व हो गया है। ऋंग्रेजी के ऋलोचना-सम्बन्धी ग्रन्थों में लिस्कि की इस प्रकार परिभाषा दी गई है—'Lyric Poetry, as the name implies (Lyre song poetry) is poetry originally intended to be accompanied by the lyre or by some other instrument of music. The term has come to signify any outburst in song which is composed under a strong impulse of emotion or inspiration.'—Judgment in Literature—P. 97.

इससे प्रतीत होता है कि प्रगीत काव्य में स्वतःस्कृति (Spontaniety) की मात्रा कुछ त्राधिक होती है। मनोवेग या भावावेश उसकी प्रेरक शांक होती है।

संगीत तो प्रगीत-कान्य के नाम से ही लगा हुआ है। शगर रूप से यह उसका बाहरी आकार तथा मात्रातिरंक का स्वामाविक माध्यम है। मात्रातिरंक के लिए बहाव चाहिए, वह साधारण पद्य में रक-सा जाता है किन्तु गीत-लहरी में तर गित होकर वह उठता है। संगीत यदि उसका शरीर है तो निजी मात्रातिरंक और आत्म-निवेदन उसकी आत्मा है। यह मात्रातिरंक सुख-दु:ख दोनों का ही हो सकता है। सुख और दु:ख की गीतमय अभिन्यिक जीवन को एक प्रकार का संतुलन प्रदान करती है। मात्रावेग के अवरुद्ध जल को बाँधने के लिए मानव-शरीर बहा दुर्बल है। हमारे साधारण आवेग मी अश्र, कम्प, हास, रोमाञ्च, भूभंग आदि द्वारा मस्तिष्क की चहारदीवागी में बन्द न रहकर अपनी भलक दिखा जाते हैं फिर तीव आवेगों का तो कहना ही क्या ? वे माधा के माध्यम से प्रवाहित होने लगते हैं। गीत द्वारा हथ के विस्तार और आत्मा के उल्लास के लिए पंख-से मिल जाते हैं गीत द्वारा हथ के विस्तार और आत्मा के उल्लास के लिए पंख-से मिल जाते हैं और मावों को एक विशेष प्रवहमानता प्राप्त हो जाती है। दु:ख के गीत अपनी अभिन्यिक में प्रतिध्वनित हो सहानुभूति का काम देते हैं। गीत कान्य मे भी किव अपने व्यक्तित्व से ऊँचा उठता है किन्तु उनमें किव का निजो व्यक्तित्व उसके साधारणीकृत किव के व्यक्तित्व को स्पश किये रहता है और उनको बल प्रदान करता है।

प्रगीत-भाग्य में किव जो कुछ कहता है अपने निजी दृष्टिकी ए से कहता है। उसमें निजीपन के साथ रागात्मकता रहती है। यह रागात्मकता आत्म-निवेदन के रूप में प्रकट होती है। रागात्मकता में तीव्रता बनाये रखने के लिए उसका अपेकाकृत छोटा होना आवश्यक है। आकार की इस सींच्यता के साथ भाग की एकता और आर्म्वित लगी रहती है। छंटेपन की सार्थकता भाग की आन्वित में है। गीत-काव्य में विविधता रहती है किन्तु वह प्रायः एक ही केन्द्रीय भाग की प्रष्टि के लिए होती है। वह केन्द्रीय भाग

प्रायः टेक या स्थायी में रहता है श्रीर वह बार-बार दुहराया जाता है। इस प्रकार प्रभाव घनीभूत होता रहता है श्रीर भाव की श्रविति भी हो। जाती है। संक्षेप में प्रगीतकाब्य के तत्व इस प्रकार हैं —संगीतात्मकता श्रीर उसके श्रनुकूल सरस प्रवाहमयी कीमलकान्त पदावली, निजी रागात्मकता (जो प्रायः श्रात्मिनिवेदन के रूप में प्रकट होती है), सिद्धाप्तता श्रोर भाव की एकता। यह काव्य की श्रव्य विधाशों की श्रपेद्धा श्रिभक श्रव्यतः श्रीरत (Spontaneous) होता है श्रीर इसी कारण इसमें कला होते हुए भी कृत्रिमता का श्रमाव रहता है।

प्रगीतकाव्य के कई रूप हो सकते हैं (सबैये श्रादि भी गेय हैं) किन्तु 'गीत' इसका मुख्य रूप है। श्रीमती महादेवी वर्मा ने जिनका स्थान श्राजकल के गीतकाव्य लिखने वालों में बहुत ऊँचा है, गीत की परिभाषा इस प्रकार टी है—

'साधारणातः गीत व्यक्तिगत सीमा में तीव्र सुख-दुःखात्मक ऋनुभूति का वह शब्द-रूप है जो ऋपनी ध्वन्यात्मकता में गेय हो सके।'

—महादेवी का विवेचनात्मक गद्य (पृष्ठ १४७)

श्चनुभृति को तीन बनाये रखना तथा उसको दूसरों तक पहुँचाने के लिए भाव की श्चिमिक्यिक्ति पर थोड़ा संयम भी श्चावश्यक हो जाता है। जल बँधी हुई नाली में ही गति के साथ बह सकता है। यह नियन्त्रण श्चौर संयम बाहर से नहीं वरन् स्वयं ही प्राप्त हो जाता है।

गीत या प्रगीतकान्य के लिए यह प्रश्न उपस्थित हो जाता है कि जब उसमें रागात्मक स्त्रात्मनिवेदन एक स्त्रावश्यक तत्व है तब 'गीतावली' के या 'सूर-सागर' के कथा-सम्बन्धी पदों का क्या स्थान है ? क्या वे प्रगीतकाव्य की मंज्ञा

गीत भ्रौर इतिवृत्त के बाहर हो जाते हैं ? जहाँ पर भक्त श्रपने निजी उल्लास के साथ श्रपने इष्टदेव की लीला का वर्णन करता है वहाँ उसमें

साय श्रेपन इष्टदंब का लाला का वर्णन करता ह वहा उसम रागात्मक श्रात्म-निवेदन श्रा हो जाता है। सर श्रोर तुन्तसो के पटों में यह रागात्मक निजोपन पूर्णरूप मे पाया जाता है। सर तो पट के श्रन्त में 'सर के प्रभु' या 'स्र के टाकुर' कहकर निजो सम्बन्ध स्थापित कर लेते हैं, नाम की यह छाप श्रात्मख्याति के लिए नहीं होतो वरन् श्रपना निजीपन प्रकट करने को होतो है। श्रोमता महादेवी वर्मा के शब्दों में हम कह सकते हैं कि 'मिट्टी के मरे पात्र में जैसे रजकरण ही श्रपने भीतर पानी के लिए जगह बना देते हैं वैसे ही यथार्थ के लिए भाव में ऐसी स्वामानिक स्थित चाहिए जो भाव ही से मिल सके। इससे श्रिधक इतिवृत्त गीत में नहीं समा पाता।' इसीलिए गीतकार को बहुत-सी बातें छोड़ देनी पड़ती हैं। रौद्र, भयानक, वीमत्स रस गीत काव्य के कोमल हार्ट (Spirit) के कारण त्याज्य हो जाते हैं। इसी कारण तुलसीदास जी की गीतावली में युद्ध का वर्णन नहीं के बराबर है। गीत लोक-गीत भी होते हैं श्रौर साहित्यिक भी । लोक-गीतों के निर्माता प्रायः श्रपना नाम श्रव्यक्त रखते हैं श्रौर कुछ में वह व्यक्त भी रहता है (बुदिलखएडी किव ईसरी की फागों में उसके नाम की छाप मिलती है) वे लोक-

हसुरा का फागा म उसके नाम का छाप मिलता ह ) व लाक-लोक गीत श्रौर भावना में श्रपने भाव मिला देते हैं । लोक-गीतों में होता तो साहित्यिक गीत निजीपन ही हैं किन्तु उनमें साधारणीकरण श्रौर सामान्यता कुछ श्रिक रहतो है, तभी वे वैयक्तिक रस की श्रपेत्ता जन-

रस उत्पन्न कर सकते हैं। उन गीतों में प्रत्येक गायक श्रीर श्रोता का ताटात्म्य हो जाता है। इनका सम्बन्ध प्रायः श्रवसर विशेष (होलो, विवाह, जन्मोत्सव श्राटि) से रहता है। साहित्यिक गीतों में निर्माना का निजोषन श्राधिक रहता है। लोक-गीतों में भी साहित्यिक गीतों-की-सी कल्पना रहती है। पं० रामनरेश त्रिपाटी ने एक लोक-गीत श्रपने संग्रह में दिया है। उसका भाव यह है कि एक हरिग्गो जिसके पित को राजा दशस्थ ने श्राखेट में मार डाला था, माता कौशल्या के पास जाती है। वे पीढ़ा पर बैटी थीं श्रीर वह उनसे उसकी खाल माँगती हुई कहतो है कि माँग तो रसोई में रॅघ रहा है, मुक्ते खाल दे दो, में उने पेड़ पर टाँग कर देवा करूँ गो श्रीर समक्ताों कि मानों हिरन जीता है। माता कौशल्या कहतो है कि इससे मेरे राम के लिए स्वजरी बनेगो। जब-जब खंजड़ी बजती थी तब तब हरिग्गों कान उठाकर उसका शब्द सुनतो थी श्रार उसी ढाक के नीचे खड़ी होकर हिरन के लिए रोती थी—

"मिचियं बैठी कौसिल्या रानी हरिनी ग्ररज करइ। रानी! मसवात सिफाहि रोसइयाँ खलरिया हमें देतिउ।। पेड़वा से टँगतिउँ खलरिया त हेरिफेरि देखितिउँ। रानी! देखि-देखि मन समभाइत जनुक हरिना जीतइ।। जाहु हरिनी घर ग्रपने खलरिया नाहीं देबइ। हरिनी! खलरी क खँभड़ी मिढ़ऊवइ त राम मोर खेलिहँइ।। जब-जब बाजइ खँजड़िया सबद सुनि ग्रमकइ। हरिनी ठाड़ि ढँकुलिया के नीचे हरिन क विसुरइ।।"

—कविता कामुदी (भूमिका पृष्ठ ५१)

इस गीत के ऋज्ञात किव की कल्पना में करुण रस पराकाष्टा को पहुँच गया ह।

एक विरिहिणी नायिका की जिसका पित रात को प्रवास से लौटने वाला था, उत्साहमयी मनोदशा का चित्रण नीचे की पंक्तियों में देखिए—

> 'ब्राजु ऊन्धौ मोरे चन्दा जुन्हइया श्रांगत लीप भिलमिल होंहि तरइयां तो मौतिन चौक धरै।'

> > --- महादेवी का विवेचनात्मक गद्य (पृष्ठ १६६ से उद्धृत)

लोक-गीत भी जातीय साहित्य से सामग्री ग्रहण करते रहते हैं। रामायण श्रीर महाभारत से सम्बन्धित अनेकों लोक-गीत हैं। लोक-साहित्य श्रीर शिच्चित लोगों के साहित्य में आदान-प्रदान होता रहता है। जायसी के 'पद्मावत' की कथा का पूर्वार्द्ध लोक साहित्य से ही मिलता-जुलता है।

साहित्यिक गीत कई प्रकार के होते हैं। इनमें हम दो भेद देखते हैं। कुछ तो शुद्ध संवेदनात्मक होते हैं, जैसे—कबीर तथा मीरा के गीत श्रथवा तुलसी की 'िनय-पत्रिका' के पद (शुद्ध संवेदनात्मक में कुछ तो लौकिक प्रेम के होते हैं, कुछ, श्रध्यात्मिक रहस्यवाद के होते हैं श्रौर कुछ सगुण्मिकतपरक श्रौर कुछ में उपदेश रहता है उनमें भी एक निजी संवेदन रहता है) श्रौर कुछ कथाश्रित होते हैं, जैसे—सूर के लीला-सम्बन्धी पद। उनमें भी किव श्रात्म-निवेदन करता है किन्तु किसी दूसरे पात्र द्वारा। शुद्ध संवेदना-त्मक गीतों में किव स्वयं ही श्रपना निवेदन करता है। उसके निवेदन में श्रौर लोग भी भाग लें तो दूयरी बात है। श्राचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने कहा है कि तुलसी श्रपने विनय के पदों में भी लोक का प्रतिनिधित्व करते हैं। साहित्यिक गीतों का उदय लोक-गीतों से ही हुश्रा है। मेरी समक्त में तो महाकाव्य भी लोक-गीतों के विकसित श्रौर संगठित रूप हैं। बहुत से साहित्यिक गीत भी लावनी श्रादि लोक-गीतों के श्रनुकरण में बने हें। इस प्रकार गीतों के कई रूप हो जाते हैं। पद-शेली जिसमें पहली पंक्ति स्थायी या टेक होती हैं श्रौर शेप श्रक्तरों की पंक्तियाँ या तो उसो से तुक-साम्य रखती हैं या श्रापस में तुक-रखती हैं। दूसरे गजल लावनी तरज के गीत होते हैं श्रौर तीसरे श्राजकल के गीत जिनकी कुछ विशेषनाएँ श्रध्याय के श्रक्त में टी गई हैं।

गीतकाव्य के अनेक रूप होते हैं। को कि मानव का हृदयोल्लाम सीमा-बद्ध नहीं किया जा सकता, उसका भावोल्लास नाना रूपों में प्रकट होता है। साहित्य की विधाओं में पूर्णता आना तो किटन है ही किन्तु उनके अन्योन्य पार्थक्य गीतकाव्य के अभ्रेजी रूप की सीमाएँ निर्धारित करना अत्यन्त दुष्कर है। फिर भी और उनके अनुकरण अंग्रंजी साहित्य में जो विधाएँ स्वीकृत हैं उनकी कम-से-कम नाम-सम्बन्धी जानकारी कर लेना आवश्यक है।

श्रंश जो गीत-कान्य में प्रायः निम्नलिखित प्रकार प्रचलित हैं—(१) कॉनेट (Sonnet) श्रर्थात् चतुरंशपदी, (२) श्रोड (Ode) श्रर्थात् संगेधन-गीत, (३) ऐलिजी (Elegy) श्रर्थात् शोक-गीत, (४) सेटाइर (Satire) श्रर्थात् व्दंग्य-गीत, (५) रिफ्लैक्टिय (Reflective) श्रर्थात् विचारात्मक श्रौर (६) उपदेशात्मक (Diadactive)। इन विधाश्रों मैं 'क्षॉनेट' में श्राकार की प्रधानता थी। शेष में विषय की प्रधानता है। सॉनेट का प्रचार पहले इटेली में हुआ था। दांटे ने कॉनेट लिखे थे। इसमें चौदह पंक्तियाँ होती हैं। इटेली में इसके दो भाग रहते थे। पहली श्राट पंक्तियाँ

का दुसरा छ: पंक्तियों का । इनमें एक ही भाव स्रोत-प्रोत रहता था। पहली स्राठ पंक्तियों में भाव का प्रतिपादन रहता था श्रीर पिछली छः पंक्तियों में कुछ निष्कर्ष या परिणाम रहता था। पहली ऋष्टपदी (Octave) की तुक इस प्रकार रहतो थी a b b a a b b a और षटपदी की तको का कम c d e c a e होता था। अंग्रेजी में मिल्टन ने इसी क्रम का अनुसरण किया! इसका दसरा प्रकार शेवसपीयर का है उसमें तीन चतुष्पिट्याँ श्रीर एक द्विपटी रहती है। इसमें पहली की तीसरी से तक मिलती है श्रीर दमरी की चौथी से । अन्तिम द्विपटी की तुर्के आपस में भिलती हैं । हिन्दी में तुक-विन्यास के गई प्रयोग किये गये हैं। हिन्दी में इन विधात्रों के अनुरूप बहुत से गीत वर्तमान हैं। सॉनेट तो हमारे यहाँ नहीं थे किन्त कब लोगों ने, जैसे-प्रभाकर माचवे ने इनके अनु-करण में चतर्रशपरियाँ लिखी हैं। इनमें चौदह पक्तियाँ होती हैं। 'ग्रोड' या संबोधन-गीत श्राजकल की दिन्दी में काफी लिखे गये हैं। प्रसाद जी के किरण, बसन्त, दीप; निराला जी के खरडहर के प्रति, भित्तक, शेफालिका; पंत के श्राँख, छाया, बापू के प्रति, श्रंधकार के प्रति श्रादि-श्रादि शीर्षक कविताएँ संबोधन-गीतों के श्रच्छे उटाहरण हैं। उद् में तो 'मर्सियों' की बहुतायत है किन्तु हिन्दी में शोक-गीतों की कुछ कमी है। अंग्रेजी में 'ग्रे' की ऐलिजी (Gray's Elegy) बहुत प्रसिद्ध है। इसका 'ग्रामीण विलाप के नाम से गुप्त जी द्वारा अनुवाद हुआ है। इसमें भावुकता के साथ चिन्तन भी है। निराला जो द्वारा लिखित 'सरोज स्मृति' जो कि उन्होंने अपनी प्रिय पत्री के निधन पर लिखी थी शोक-गोत का अच्छा उदाहरण उपस्थित करती है। मिश्रवंधुओं ने 'हा ! काशीप्रसादः शीर्षक एक कविता लिखी थी। व्यंग्य-गीत उपालम्भों के रूप में सूर में बहुता-यत से मिलते हैं। भारन्तेन्द-काल में भी कुछ ऐसे गीत लिखे गये। भारतेन्द्र जी का 'देखी तुम्हारो काशों व्यंग्य-गीत हो कहा जायगा। प्रसाट, पंत स्त्रादि के कुछ गीत (जैसे गँजन के) विचारात्मक की कोटि में ब्राते हैं। उपदेशात्मक गीतों की हिन्दी-साहित्य में कमी नहीं। कबीर, सूर, तुलसी में इनका बाहल्य है। श्री प्रभाकर माचवे द्वारा लिखित एक सॉनेट उटाहरण-स्वरूप यहाँ दिया जाता है-

#### सॉनेट

'मैंने जितना नारी, तुमको याद किया है, प्यार किया है, तुमने भी क्या कभी भूल से सोचा था कैसा है यह मनु? मैंने क्या ग्रपराध किया जो तुमने यों इसरार किया है, जाने कैसे विद्युत्कर्षण से परिसत है तन-मन ग्रणु-ग्रणु? तुम मेरे मानस की संगिनि, चपल विहंगिनि, नीड़ की शाखा? तुम मेरे मन की राका की एकमात्र नक्षत्र—विशाखा,

तुम हो मृगा कि म्रार्द्रा हो ? नहीं, रोहिणी, तुम म्रनुराधा, तुम छाया-पथ, ज्योतिशिखा तुम, तुम उल्का, म्रालोक-शलाका। संशय के सघनान्धकार में विद्युत्माला म्रिय म्रचुम्बिते ? तुम हरिणी, मालिनी, शिखरिग्गी, बसन्ततिलका, द्रुतविलम्बिते ! तुम छन्दों की म्रादि प्रेरणा, प्रथम श्लोक की पृथुल वेदना, तुम स्रगधरा या कि मन्दाकान्ता, म्रो म्रार्या, गीत स्तम्भिते ! में गतिहारा 'यति-सा ग्रह से शून्य' प्रभाकर, में वैनायक, तुम रागिनी म्रौर में गायक, तुम हो प्रत्यञ्चा, मै सायक ?'

—तार सप्तक (पृष्ठ ५३)

इसकी स्रन्तिम पंक्तियों में प्राचीन त्रलङ्कार, प्रधान-शैली (यहाँ मुद्रालङ्कार की प्रधानता है) का कुछ स्रामास स्रागया है।

नीचे प्रसादजी द्वारा लिखी हुई एक सॉनेट दी है जिसमें शब्दों का चमत्कार इतना नहीं है किन्तु उसमें भावना-चमत्कार ग्रौर उसकी ग्रन्विति भी कुछ ग्रधिक है।

'सिन्धु कभी क्या बाड़वाग्नि को यों सह लेता, कभी शीत लहरों में शीतल ही कर देता। रमणी हृदय प्रथाह जो न दिखलाई पड़ता, तो क्या जल होकर ज्वाला से यों फिर लड़ता। कौन जानता है नीचे में क्या बहता है, बालू में भी स्नेह कहो कसे रहता है। फल्गू की है धार हृदय वामा का जैसे, सूखा ऊपर, भीतर स्नेह सरोवर जैसे। ढकी बर्फ की शीतल ऊँची चोटी जिनकी, भीतर है क्या बात न जानी जाती उनकी। ज्वालामुखी समान कभी जब खुल जाते हैं। स्वच्छ स्नेह ग्रन्तिहत फल्गू सदृश किसी समय, कभी सिन्धु ज्वालामुखी धन्य-धन्य रमणी हृदय।'

—डॉक्टर सुधीन्द्र की हिन्दी किवता में युगान्तर (पृष्ठ ३१४ से उद्धृत) इसमें श्रष्टपदी श्रीर पटपदी का विभाजन नहीं है। शेक्सपीयर की सोंनेट की भाँति इसमें किवता का सार श्रान्तिम द्विपदी में है, उसका छन्द भी भिन्न है। श्रान्त्यानु-प्रास-क्रम इसमें भी शेक्सपीयर से भिन्न है। हिन्दी में इसके बहुत प्रयोग हुए हैं। सुमित्रानन्दन पंत, नरेन्द्र शर्मा, श्रीबालकृष्ण राव, प्रभावर माचवे, भारतभूषण श्रग्रवाल

श्चादि महानुभावों ने इस विधा में बहुत परिष्कार श्चौर परिवर्तन किया है। पंक्तियों के योग की योजनाश्चों के (जैसे श्रष्टपदी श्चौर पटपदी, तीन चतुष्पदी श्चौर एक द्विपदी, एक चतुष्पदी श्चौर एक दशपदी, सात द्विपदियाँ श्चादि) होते हुए सब में एक भाव की श्चान्विति रहती है।

श्री सुमित्रानन्दन पंत के एक सम्बोधन-गीत का कुछ श्रंश नीचे दिया जाता है— अन्धकार के प्रति

'म्रब न म्रगोचर रहो सुजान। निशानाथ के प्रियंवर सहवर। म्रन्थकार, स्वप्नों के यान। किसके पद की छाया हो तुम? किसका करते हो म्रभिमान? तुम म्रदृश्य हो, दुग म्रगम्य हो, किसे छिपाये हो छिवमान!'

—पल्लविनीं **(**पृष्ठ १५)

गीतकाव्य का इतिहास स्वयं वेटों से ही प्राग्म्भ होता है। सामवेद गायन ही है। गीत शब्द को कुछ लोगों ने स्त्रियों के गीतों में ही संकृत्वित कर दिया है। वैसे तो स्त्रियों के गीत भी मन के उत्साह के द्योतक होने के कारण

गीतकाच्य का इतिहास गौरव की वस्तु हैं किन्तु गेय-मात्र-प्रगीत साहित्य नहीं हैं। वेदों में गीत बतलाना उनके गोरव को घटाना नहीं है। गीत शब्द का

पूरा-पूरा महत्त्व श्रीमद्भागवद्गीता में देखा जा सकता है । गीता का भी तो श्चर्थ यही है कि जो गाया गया हो । स्वयं वेदों के गायकों ने उन्हें गीत कहा है—'गीम वरुण सीमहि'— श्चर्यात् हे मेरे वरुणीय मैं तुम्हें श्चपने गीतों से बाँधता हूँ ।

वैदिक साहित्य के पश्चात् बौद्ध साहित्य की थेर गाथाओं का स्थान आता है। उनमें वैराग्य के प्रति हार्दिक राग और उत्साह के दर्शन होते हैं। एक उदाहरण श्रीमती महादेवी वर्मा के गीतकाव्य शीर्षक (यह शब्द दोनीं तरह से लिखा जाता है गीत-काव्य और गीति-काव्य। संस्कृत में गीत शब्द नपुन्तकलिङ्ग है और गीति स्त्रीलिङ्ग) लेख से (महादेवी का विवेचनात्मक गद्य—पृष्ट १५१) उद्धृत किया जाता है—

'सुनीला सुसिखा सुपेखुगा सचित्तपत्तच्छदना विहङ्गमा, सुमञ्जूघोसत्थ निताभिगज्जिनो ते तंरिमस्सन्ति बनम्हि भायिनं ।'

--थेर गाथा (११३६)

श्चर्यात् जब तुम बन में ध्यानस्थ बैठे होगे तब गहरी नीली ग्रीवा वाले सुन्दर-सुन्दर शिखा-शोभी तथा शोभायमान चित्रित पंखों से युक्त श्चाकाशचारी पच्ची श्रपने सुमधुर कलरव द्वारा, घोष-भरे मेघ का श्राभिनन्दन करते हुए तुम्हें श्रानन्द देंगे।

वास्तव में गाथा शब्द का भी ऋर्थ गीत है। वैदिक साहित्य में ऋक् श्रीर गाथा में अन्तर किया गया है, वह यह कि ऋक् में ईश्वर का स्तवन होता है श्रीर गाथा में मनुष्यों, राजाओं श्रादि का। अंग्रेजी 'वैलैंड्स' की भाँति इनमें लोक-प्रसिद्धि-प्राप्त राजा श्रादि के यशोविस्तारक कार्यों का वर्ष्यन होता था।

वाल्मीकीय रामायण को गेय ख्रौर पाठ्य टोनों ही कहा है किन्तु उसमें इतिवृत्त ख्रिषिक है ख्रौर हृदय का रस कहीं-कहीं ही बहता दिखाई पड़ता है। मेयदूत ख्रादि को (यद्यपि वे भी खरडकाव्य में ही ख्राते हैं) कुछ ख्रिथिक सत्यता के साथ गेय काव्य में रख सकते हैं किन्तु उसमें मुक्तक की ख्रपेद्धा प्रयन्धत्व ख्रिथिक है। उसका निजीपन भावना के सम्बन्ध से उसे प्रगति के निकट ले ख्राता है।

जयदेव — संस्कृत में गीत-काव्य का असली रूप हमको जयदेव के गीतगोविन्द में मिलता है। उनके गीत राग-रागिनयों में बँधे हुए हैं। जयदेव ने विलास-कला-कौत्हल की सरस चासनी में हरि-स्मरण की श्रीषिध देना चाहा है किन्तु श्राधिनिक युग के श्रभक्त रिसकों के लिए उसमें श्रीषिध की श्रपेद्धा उनकी मधुर कोमल-कान्त पदावलो का सरस राग ही श्रिधिक मनोरम है। इसका एक उटाहरण नीचे दिया जाता है—

'वसन्तराग, यिततालाभ्यां गीयते।—
लित लवङ्ग-लतापरिशीलनकोमलमलयसमीरे।
मधुकर-निकर-करिन्बत कोकिल-कूजितकुंज-कुटीरे॥
विहरति हरिरिह सरस वसन्ते।
नृत्यित युवतिजनेन समं सिख विरहिजनस्य दुरन्ते॥

—गीत-गोविन्द (सर्ग १, गीत ३)

विद्यापित श्रीर चएडीदास के पदों में जयदेव की ही प्रतिध्विन सुनाई देती हैं। श्रापादमस्तक भिन्त-रस में श्रामग्न चैतन्य महाप्रभु के लिए तो विद्यापित में भिक्त-रस ही या किन्तु साधारण लोग उनमें भिक्त की श्रपेद्धा शृङ्कार की गन्ध श्रधिक पाते हैं—'जाकी रही भावना जैसी। प्रभु मूरित देखी तिन तैसी।' विद्यापित में न तो रीति-काल-की-सी कृत्रिमता है श्रीर न सूर-की-सी इष्टदेव के लीला-इर्णन की भावना। राधा-कृष्ण की प्रेम-लीलाश्रों को जीव ब्रह्म का रूपक भी कहना कुछ खींचतान होगी। उनकी भिक्त-भावना यहीं तक है कि उन्होंने राधा-कृष्ण को श्रपने काव्य का श्रालम्बन बनाया है श्रीर उनको हिर तथा माध्य कहकर सम्बोधित किया है। उनका हृदय शृङ्कार की सरसता से श्राप्लावित या श्रीर उनकी भिक्त-भावना शृङ्कार के माधुर्य में दब गई है। जो कुछ भी हो विद्यापित के पदों में पद-लालित्य, सरस राग, हृदय का रस श्रीर उक्ति का वैचित्र्य सभी कुछ है। प्रेम की कभी न पूर्ण होने वाली साथ के विषय में विद्यापित कहते हैं—

'सिल कि पूछिति श्रनुभव मोय । सोहो पिरिति श्रनुराग बलानइत तिल-तिल नूतन होय ॥ जम श्रविध हम रूप निहारल नयन न तिरिपत भेल । सो हो मधुर बोल स्रवनिंह सुनल स्नृति पथ परस न गेल ॥ कत मधु जामिनिय रभस गमश्रोल न बूभल कइसन केल । लाख-जाल युग हिय-हिय राखल तइश्रो हिय जुड़न न गेल ॥'

—भावोल्लास (पद २)

इसमें रूप के च्र्या-च्र्या में बदलने वाले रूप 'क्षणे-क्षणे यन्नवतामुपंति तदेव रूपं रमणीयताया' के अनुरूप तिल-तिन न्तन होने वाले अनुभव की ओर संकेत है। रूप की अनन्तता की ओर भी इसमें संकेत है।

यह तो प्रेम का मानसिक पत्त है किन्तु विद्यापित में यह प्रवल नहीं है जितना कि भौतिक पत्त । जहाँ जायमी ख्रौर सूर में प्रेम की पीड़ा अधिक है वहाँ विद्यापित में भौतिक सौन्दर्य के प्रति हृदयोल्लास ख्रौर मिलन की ख्रधीरता है।

विद्यापित ने कुछ भक्ति-सम्बन्धी गीत भी लिखे हैं जिनसे प्रकट होता है कि हृदय में ऋंकुर ऋवश्य था किन्तु वह उनकी ऋत्यधिक श्रंगारिकता के कारण दब गया था। देखिए—

> 'तातल सैकत बारि-बिन्दु सम मुत-मित रमिन समाज। तोहे बिसरि मन ताहे समरिपनु श्रब मभ हब कौन काज।। माधव, हम परिनाम निरासा।

> तुहुं जगतारन दीन दयामय ग्रतय तोहरि बिसवासा॥'

—विद्यापति की पदावली (पृष्ठ ३१२)

गंगाजी के स्तवन में निजीपन, हात्किता श्रीर भाव-सुकुमारता दर्शनीय है-

'बड़ मुख-सार पाश्रौंल तुम्र तीरे,

छोड़इत निकट नयन वह नीरे। करजोरि विनमग्रों विमल तरंगे.

पुन दरसन होए पुनमित गंगे। एक ग्रपराध छेमव मोर जानी,

परसल माय पाए तुम्र पानी।

---विद्यापित की पदावली (पृष्ठ ३११)

इसमें ब्रजभाषा-का-सा माधुर्य है। 'स' का ही बाहुल्य है। स्वरों के ब्राधिक्य ने इसे कोमलता प्रदान की है। 'स' भी 'ख' हो गया है।

वीरगाथा काल--इस युग में भी गीत-काव्य का सूजन हुआ । यद्यपि इस

काल का साहित्य श्रिधकांश में वर्णनात्मक है तथापि उसमें भी वीरोल्लास के गीत हैं (जैसे त्राल्ट्ड-खएड में) त्रीर विरह-मिलन के भी गीतों का %भाव नहीं। बीसलदेव रासो तो इतना श्रांगारिक है कि उसके सम्बन्ध में तो यह भी प्रश्न है कि उसके वोर-गाथा में स्थान देना चाहिए या नहीं। त्राल्ट्ड-खएड में वर्णन कुछ त्र्रिधक है। बीसलदेव रासो गाने के उद्देश्य से ही लिखा गया है—

'गायो है रास सुणे सब कोई। सांभल्यां रास गंगाफल होई।। कर जोड़े नरपति कहई। रास रसायण सुणै सब कोई।।'

कबीर—हिन्दी में गीत-काब्य के प्रथम दर्शन सन्त किवयों की वाणी में होते हैं। कबीर ब्रादि ने निर्मुण को ब्रापनी प्रेम-साधना का विषय बनाने के लिए अपने भगवान् को श्रांगारिक नायक का रूप दिया ख्रोर स्वय स्त्री रूप से 'राम की बहुरिया' बनकर अपने उपास्य के प्रति विरह-निवेदन किया है। इन गीतों में श्रुंगारिकता ब्रावरण-मात्र है ब्रोर वह ब्रावरण भी उनका 'भीनी-बीनी चढरिया' की भाँति पारदर्शी है, फिर भी गीत के ख्रावरण ने निर्मुण में भी थोड़ा ब्राक्षण भर दिया है—

'बालम स्रास्रो हमारे गेह रे, तुम बिन दुखिया देह रे।।
सब कोई कहै तुमारी नारी मोको यह संदेह रे।
एकमेक ह्वं सेज न सोवे तब लग कंसे नेह रे।।
स्रग्न न भावे नींद न स्रावे गृह बन धरे न धीर रे।
ज्यों कामी को कामिनि प्यारी ज्यों प्यासों को नीर रे।।
है कोइ ऐसा पर-उपकारी पिय सों कहै सुनाय रे।
स्रब तो बेहाल कबीर भए हैं बिन देखे जिउ जाय रे।।

'ज्यों कामी को कामिनि प्यारी' की उपमा को तुलसीदास जी ने भी श्रपनाया है। 'कामिहि नारि प्यारि जिमि, लोभिहि जिमि दाम।'

> 'श्रविनासी दुलहा कब मिलिहौ, भक्तन के रछपाल । जल उपजी जल ही सों नेहा, रटत पियास पियास ॥ में ठाढ़ी बिरहिन मग जोऊँ प्रियतम तुमरी स्नास ॥ छोड़े गेह नेह लिंग तुम सों, भई चरनन लवलीन ।'

> > ---क**बीर-वचनावली** (पृष्ठ २१२)

कबीर ने इस प्रकार के विरह-निवेदन के श्रातिरिक्त उपदेशात्मक वैराग्य के गीत भी लिखे हैं— 'या जग ग्रन्था, मैं केहि समभावों।

दुइ होय उन्हें समभावों, सबही धुलाना पेट के धंधा।

पानी कै घोड़ा पवन ग्रसवरवा, ढरक परै जस ग्रोस कै बुंदा।।'

—कवीर-वचनावली (पष्ठ २१७)

ऐसे गीतों में लोक-हृदय के साथ सहज में सामञ्जस्य हो जाता है।

सूर—सगुण भक्तों के पदों श्रीर गीतों में रागात्मक तत्व की कुछ श्रधिक वास्त-विकता के साथ स्थापना हुई है। ब्रज में स्वयं कोई गीत-परम्परा श्रवश्य रही होगी उसके उटाहरण में तानमेन के बेजू बाबरे के एक गीत का श्राचार्य शुक्ल जी ने श्रपने स्रदास नामक ग्रन्थ में उल्लेख किया है, वह इस प्रकार है—

'पुरली बजाय रिफाय लई मुख मोहन तें। गोपी रीफि रही रस तानन सों सुध-बुध सब बिसराई।। धुनि सुनि मन मोहे, मगन भई देखत हरि श्रानन।। जीव-जन्तु पसु पंछी सुर नर मुनि मोहे हरे सबके प्रानन।।' बैजु बनवारी बंसी श्रथरि धरि बुन्दावन-चंद बस कीये सुनत ही कानन।'

—हिन्दी-साहित्य का इतिहास (पृष्ठ १४४)

इस स्थानीय परम्परा के ऋतिरिक्त चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रवाहित की हुई जयदेव श्रीर विद्यापित की गीत-लहरी का प्रभाव भी सूर ऋादि ऋष्टछाप के कवियों पर ऋवश्य पड़ा। सुर के पटों में जयदेव के गीत-गोविन्ट के पहले पद 'मेघेमेदुरमम्बरं वनभुवः इयामास्तमालद्वमैः' का छ्वायानुवाद भी मिलता है—

'गगन घहराई जरी घटा कारी।

पवन भक्तभोर चपला चमक चहुँ स्रोर सुवन तन चितै नँद डरत भारी ।। कह्यो वृषभानु की कुँवरि से बोलिक राधिका कान्ह धर लिए जारी ।।

 $\times$   $\times$   $\times$ 

श्रंग पुलक्तित भए, मदन तिन तन जए, सूर प्रभु स्याम स्यामाविहारी । ——सूरसागर ना० प्र० स० (दशम स्कन्ध १६५४)

किन्तु यह अवश्य ही मानना पड़ेगा कि ब्रजभापा में सूर आदि के पदों में इस शैली का परमोच्च विकास दिखाई पड़ता है। तुलसी ने विनयपत्रिका और गीतावली में ब्रजभाषा के माध्यम को प्रहण कर इस शैली को अपनाया। सूर, तुलसी के विनय के पदों में तो निजीपन की स्पष्ट भलक है किन्तु उनके लीला-सम्बन्धी पदों में भी गायकों का हृदय बालता हुआ सुनाई पड़ता है। तुलसी कौशल्या के विरह-वर्णन में भी अपने दास-भाव को नहीं छिपा सके हैं—

'जननी निरखित बान धर्नुहियां । बार बार उर नैनिन लावित प्रभु जू की लिति पनिहयां॥'

—गीतावली (स्रयोध्याकाण्ड—५२)

किव विभिन्न पात्रों से तादात्म्य कर नाना रूपों में हृदय के अनुराग को उँडेल देता है। सूर कभी सखा बनकर शिकृष्ण की बाल-लीला में आनन्द लेते हैं तो कभी यशोदा के हृदय में बैठकर वात्सल्य-सुख का अनुभव करते हैं। सूर महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य थे, उनकी निम्नोल्लिखित भावनाओं से सूर ने तादात्म्य किया हैं—

> "यच्च दुखं यशोदाया नन्दादीनां च गोकुले। गोपिकानां च यददुःखं तद्दुःखं स्यान्मम कचित्।।"

— डाक्टर रामकुमार वर्मा के हिन्दी-साहित्य के स्रालोचनात्मक इतिहास (५5ठ ६००) से उद्धृत

सूर भी ऋपने पात्रों के साथ गाये ऋौर रोये हैं। यशोदा के सुख में वे सुखी हुए हैं ऋौर गोपियों के दुःख में उन्होंने स्वयं वियोग-दुःख का ऋनुभव किया है। सूरदास जी नीचे की पंक्तियों में यशोदा के सुख का ऋानन्दानुभव करते हैं—

'हरि श्रपने श्राँगन कछु गावत । तनक-तनक चरनिन सौं नचत, मनहीं मनीहं रिभावत । बाँह उठाइ काजरी-धौरी गैयनि टेरि बुलावत ।।

'कबहूँ चिते प्रतिबिंब खंभ में लौनी लिये खदावत ।। दुरि देखति जसुमति यह लीला, हरष भ्रनंद बढ़ावत ।। सूर इयाम के बालचरित नित नित ही देखत भावत ।'

--- मूरसागर ना० प्र० स० (पृष्ठ ३२**०**)

इसमें माता के साथ सूर भी सिहा उठे हैं। नीचे की पंक्तियों में सूर ने गोपियों के साथ रोने का त्रावन्ट लिया है—

> क—देखौ माई ! नयनन्ह सौं घन हारे। बिनुही ऋतु बरसत निसि बासर सदा सजल दोउ तारे।।'

> सुमिरि सुमिरि गरजत निसिबासर श्रस्नु सिलल के धारे। बूढ़त बर्जीहं सूर को रार्खं बिनु गिरवरथर प्यारे॥'

— भ्रमरगीत-सार (पृष्ठ ११४, ११६)

ख—'बिनु गुपाल बैरिन भईं कुंजे। तब ये लता लगित श्रति सीतल श्रब भईं विषम ज्वाल की पुंजे।। कृष्ण-काव्य में माधुर्य-पत्त के कारण गीत-काव्य का प्राधान्य रहा । रास-नृत्य-सम्बन्धी पटों में भाषा स्वयं थिरकती हुई दिखाई पड़ती है । ऋष्टळाप के कवियों के ऋतिरिक्त ऋौर सम्प्रदायों के भक्तों ने सुन्दर पट लिखे । शब्द-माधुयं के लिए हित हरिवंश जी के पद बड़ी सुन्दर हैं —

> 'म्राज बन नीको रास बनायौ । पुलिन पवित्र सुभग जमुना-तट मोहन बेनु बजायौ ।। कल कङ्कृन किंकन नूपुर-धुनि, सुनि खग-मृग सचु पायौ । जुवतनि-मंडल मध्य व्याम घन सारंग राग जमायौ । ताल मृदंग, उपंग, मुरज, ढप मिलि रस-सिंधु बढ़ायौ ।।"

— ब्रजमाधुरी सार (पृष्ठ ६१) से उद्धृत
मीरा — जहाँ स्र स्त्रादि गोपियों से तारात्म्य कर उनके साथ रोये स्त्रीर गाये हैं
वहाँ मीरा ने गिरधर गोपाल को स्वयं ही पित मानकर उनके प्रति स्त्रात्म-निवेदन किया
है। उसकी निजापन की पराकाष्टा स्त्रा गई है। उसकी तम्मयता स्त्रीर उल्लास स्रिजनीय है—

क-—'मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। जाके सिर मोर मुकुट, मेरो पति सोई॥ छाँड़ि दई कुल की कानि, कहा करिहै कोई। संतन ढिंग बैठि-बैठि लोक-लाज खोई।'

---मीरा गीतावली (पृष्ठ ३१)

ख—'मैं तो साँबरे के रॅग राँची।

साजि सिगार बाँधि पग घुँघरू, लोक-लाज तिज नाची।।'

× × ×

मीराँ श्री गिरधर लाल सूँ, भगित रसीली जाँची।

—मीरा गीतावली (पृष्ठ ३१)

मीरा का विग्ह निवेदन देखिए-

ग—'हेरी मैं तो दरद दीवाणी मीरा दरद न जाणै कोइ। घायल की गति घायल जाणै की जिन लाई होइ।

## जौहर की गति जौहरी जाणे की जिन जौहर होइ। सूली ऊपर सेज हमारी सोवएा किस विध होइ।'

श्राज वैयक्तिकता के प्राधान्य के कारण गीत-काव्य का चलन बढ़ गया है। यह
युग प्रबन्ध काव्य का नहीं है। श्राधुनिक लोगों में वह भावना नहीं रही है कि श्रपने
चरित-नायक के व्यक्तित्व में श्रपना व्यक्तित्व मिला सकें। न

चारत-नायक के व्यक्तित्व में अपना व्यक्तित्व मिला सके। न वर्तमान युग वर्तमान युग ने रामकृष्ण जैसे लोकोत्तर आकर्षण के व्यक्ति सामान्य परिचय ही उत्पन्न किये हैं। अभी महात्मा गांधी भी आत्यधिक निकट

हैं। सम्भव है कि समय उनके उदार चिरतों को अवतारी पुरुषों-की-सी स्विण्मि आभा प्रदान करदे किन्तु इस युग का बुद्धिवाद और स्वातन्व्यवाद वीर पूजा के कुछ विरुद्ध है वस्तुतः महाकाव्य में नायकत्व किसी धीरोदात, उच्चकुलोद्धव व्यक्ति को ही दिया जाए यह आवश्यक नहीं। आज के यथार्थवादी युग में वर्ग-विषमता के पिरहार के लिए यह आवश्यक समभा जाता है कि महाकाव्य का नायकत्व रामकृष्ण और गांधी से हटाकर गोदान के 'होरों' के समीप आ जाए। उपन्यास के सामान्य नाटक के समान ही महाकाव्य का नायक भी एक सामान्य व्यक्ति हो सकता है किन्तु उसके चरित्र में कर्म-सौन्दर्भ के स्पष्ट दर्शन हों। ख्यात चरित्रनायक इसीलिए रखा गया कि उसमें हृदय का साधारणीकरण सहज में हो जाता है। वह काव्य की प्रेषणीयता के लिए आवश्यक है (अभी हाल में श्री अप्रदूत जो का 'महामानव' नाम का एक छोटा-सा महाकाव्य निकला है) इसलिए आजकल के युग की आतमा प्रवन्ध-काव्य के विरुद्ध दिखाई पहती है। पुराने विषयों में नयी समस्याओं का समावेश कर 'प्रिय-प्रवास', 'साकेत', 'कामायनी' जैसे महा-काव्य लिखे गये हैं किन्तु उनमें भी प्रगीतत्व पर्याप्त मात्रा में है और चरित-नायक इतिहास-प्रसिद्ध हैं।

### हरिश्चन्द्र-गुप्त

हिरिश्चन्द्र—वर्तमान युग का श्रीगर्गश भारतेन्दु हिरिश्चन्द्र से होता है। भारतेन्दु जो के गीत-काव्य में दो घाराएँ स्पष्ट हैं। एक तो विद्यापित, चरडीदास, सूर, तुलसी, मीरा द्वारा प्रांतिष्ठित परम्परा की प्राचीन शैली की जिसके अंग-प्रत्यग में उनके निजी आत्म-निवेदन की मधुरिमा भलक रही है। ऐसे पद स्फुट भी हैं और कुछ चन्द्रावली नाटिका में भिलते हैं, देखिए—

'पिय तोहि कैसे हिये राखों छिपाय ? सुन्दर रूप लखत सब कोऊ यहै कसक जिय ग्राय ॥ नैनन में पुतरी करि करि राखौं पलकन ग्रोट दुराय । हियरे में मनहुँ के ग्रंतर कैसे लेउँ लुकाय ॥ 'हरीचन्द' जीवन धन मेरे छिपत न क्यों इत धाय ॥'

-- चन्द्रावली (ग्रंक ४)

भारतेन्दु जी का भक्ति-सम्बन्धी एक गीत लीजिबे-

'जातन मन में रिम रहेतहाँ ग्यान क्यों ग्रावे॥'

× ×

दूसरी शैली के वे राष्ट्रीय गीत हैं जिनमें उनके हृदय की करुणा का स्रोत उमइ स्त्राया है। इनमें करुणा के उच्च स्वर में माधुर्य दब-सा गया है। इनमें कल्पना की स्त्रपेदा वास्तविकता का पुट कुछ स्राधिक है—

'म्रावहु रोवहु सब मिलि भारत भाई। हाहा भारत दुर्दशा न देखी जाई॥'

श्रीधर पाठक — भारतेन्द्र-युग श्रीर द्विवेदी-युग के संधिकाल के प्रमुख गायक पं० श्रीधर पाठक हैं। उनके भारत स्तवन-सम्बन्धी गीत बड़े मधुर हैं। इस काल के गीत-काव्य-लेखकों का दृष्टिकीण बाहरी श्रीधक रहा। भारतेन्द्र में भिक्त-युग के संस्कार बहुत प्रबल थे, वे धीरे-धंरे कम हो चले। उनके द्वारा बीया राष्ट्रीयता का बीज पल्लवित हो चला था। पिएडत श्रीधर पाठक द्वारा लिखे हुए भारत-स्तवन-सम्बन्धी दो गीतों के यहाँ उदाहरण दिये जाते हैं। नीचे के गीत में उन्होंने गोस्वामी जी द्वारा किये राम-स्तवन का श्रावुकरण किया है—

'सुल-धाम, ग्रति-ग्रभिराम, गुनिनिध नौमि प्रिय भारतम् । सुठि सकल जग संसेव्य सुभ थल सकल जग सेवारतम् ॥ सुचि सुजन सुफल सुसस्य संकुल सकल भुवि-ग्रभिवन्दितम् ॥ नित नवल सुरति सुदृश्य सुठि छवि ग्रविल ग्रविन ग्रनंदितम् ॥

--नौमि भारतम

एक राष्ट्रीय गीत का त्रीर एक ऋंश लीजिए---

'जय जय शुभ्र हिमालय श्रृङ्गा कलरव निरत कलोलिम गंगा भानुताप चमत्कृत ग्रंगा तेजपुंज तपवेश जय जय भारत प्यारा देश।'

-भारत गीत

# द्विवेदी-युग

मैं थिलीशरण गुष्त--दिवेदी-युग के काव्य में राष्ट्रीयता का कुछ विशेष विकास

हुआ और वह चिरत्र-निर्माण तथा इति इतात्मकता की ओर अधिक अप्रसर हुआ। उस समय के गीत-काव्य में प्राचीन गौरव-गाथा-गान हुआ, साथ ही सामाजिक व्यङ्गचात्मक गीत और कुछ ईश्वर-मिक प्रधान-गीत लिखे गये किन्तु उममें रिसकता और तन्मयता की अपेदाकृत कमी रही। अधिकांश में आर्य-समाज की बौद्धिक एवं सुधारक प्रवृत्ति से अधिक प्रभावित रहे। पिरिडत नाथूगम शङ्कर शर्मा ऐसे गीतों में भी कुछ रिसकता का पुट दे सके थे। राष्ट्रीयता ने जो प्राचीन गौरव की भावना की प्रोत्साहन दिया था उसके कारण भी उस समय के गीतों में भिक्त और भावुकता का पुट आ गया। गुन्त जी की भारत-भारतीं इसका सबसे अस्छा नमना है—

> 'भू-लोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य-लीला-स्थल कहाँ ? फंला मनोहर गिरि हिमालय श्रौर गंगा-जल जहाँ। सम्पूर्ण देशों से ग्रधिक किस देश का उत्कर्ष है ? उसका कि जो ऋषि-भूमि है, वह कौन ? भारतवर्ष है।'

> > — ग्रतीतखण्ड (छन्द १५)

गुष्त जी ने यद्यपि द्विवेदी-युग में लिखना शुरू किया था तथापि वे आज भी समय के साथ कदम मिलाये हुए चल रहे हैं। उनकी 'मङ्कार' में रहस्यवादी गीतों के दर्शन होते हैं। गुष्त जी के 'साकेत' और 'यशोधरा' नाम की प्रवन्धात्मक रचनाओं में भी गीत मिलते हैं। 'साकेत' में दोनों प्रकार के गीत पाये जाते हैं। सीता की संतोधमयी प्रसन्तता के भी गीत आर उर्भिला के हुद्य की विशेग-वेदना से प्रसूत विरह-गीत। 'यशोधरा' के गीत नारी-गौरव से पूर्ण हैं। चारों प्रकार के गीतों के उदाहरण नीचे दिये जाते हैं—

ग्हस्यात्मक शुद्ध मुक्तक गीत का एक नमूना लीजिए— क—'तेरे घर के द्वार बहुत हैं किस में होकर आऊँ में।

—भंकार (पृष्ठ १०६)

ख—'निज सौध सदन में उटज पिता ने छाया।

मेरी कुटिया में राज-भवन मन भाया॥'

—साकेत (पघ्ट ५७)

सब द्वारों पर भीड मबी है कैसे भीतर जाऊँ में ॥'

ग--- 'शिशिर, न फिर गिरि-वन में, जितना माँगे, पतमः दूँगी में इस निज नन्दन में, कितना कम्पन तुमें चाहिए; ले मेरे इस तन में।'

--साकेत (पृष्ठ २२४)

### घ—'सिख वे मुभ से कह कर जाते, कह तो क्या मुभको वे ग्रापनी पथ-बाधा हो पाते?'

—यशोधरा

## प्रसाद-पंत-निराला-युग

गीत-काव्य में अत्याधिनिक युग के अंग्रेजी 'लिरिक' के सब गुण मिलते हैं। वे किवताएँ आकार में छोटी हैं और एक-एक हृद्योच्छ्वास के रूप में कोमलता एवं मध्रता से मिण्डत, निजीपन से परिपूर्ण तथा नवीन लाज्ञिकता, सामान्य परिचय सौन्दर्य-सुषमा और नवीन भावनाओं से ओत-प्रोत हमारे सामने

त्राती हैं। इस युग को किसी क्रंश में स्वातन्त्रय-युग भी कह

सकते हैं। इसमें छन्द के बन्धन टूट गये ऋौर सायर, सिंह ऋौर सपूतों की भाँति हमारे किवयों ने भी पीटी हुई लकीरों से हटकर चलना सीखा। उन्होंने ऋपना नया मार्ग प्रशस्त किया। यह मार्ग सुमन-सौरभमय है।

द्विदी युग में उपदेशात्मकता एवं इति इतात्मकता की प्रधानता रही । उसमें श्रार्य-समाजी प्रभाव का कुछ श्रक्खड़पन भी या श्रोर साथ ही खड़ी बोली का खड़ापन ही श्रिधिक सामने श्राया । श्रङ्कार भी वर्ज्य-सा रहा । यह रीतिकालीन श्रत्यधिक श्रङ्कारिकता की प्रतिक्रिया थी । छायावाद में द्विवेदी-युग की इति इतात्मकता की प्रति-

किया हुई । राष्ट्रीयता हृद्य की कोमल भावनात्रों को न दबा छायावाद ग्रोर सकी ग्रोर शृङ्गारिक भावनाएँ एक उन्नत रूप में प्रकाश में रहस्यवाद श्राईं। शृङ्गार का मानसिक पत्त प्रवल हुत्रा ग्रोर उसकी सार-

भूता कोमलता ने साहित्यिक वातावरण को व्याप्त कर दिया।

वह कोमलता हमारे किवयों को बाहर की अपेदा भीतर अधिक मिली । मानवी व्यापारों में संघर्ष, कहता और विफलता दिखाई दी । सरकार साम्राज्यवाट की रूढ़ियों में प्रस्त थी आगेर समाज धार्मिक रूढ़ियों का शिकार बना हुआ था । वेचारे नवयुवकों को टोनों ओर से निराशा का सामना करना पड़ा । उनके केवल टो शरण-स्थल थे—पाकृतिक सौन्दर्य और चराचर में व्याप्त परम सता जो साम्प्रदायिकता की संकुचित रूढ़ियों से परे थी । सरकार और समाज से तिरस्कृत होने के कारण उनकी वैयक्तिकता उभार में आई और स्वातन्व्य-भावना जाग्रत हुई । जहाँ कबीर के प्रेमास्पद विश्वात्मा के प्रतीक राम थे वहाँ आधुनिक रहस्यवाद में उसका कोई विशेष नाम नहीं दिया गया है किन्तु वह निर्मुण ही है । कबीर का रहस्यवाद हठयोग की साधना से मिश्रित है । आजकल के रहस्यवाद में केवल मानसिक आत्मसमर्पण है । वह इतना अनुभूति-प्रधान भी नहीं है और न उसमें कबीर अथवा मीरा-की-सी हढ़ता है । आधुनिक रहस्यवाद में जिज्ञासा और कल्पना अधिक है । उनके

भावोद्गार गीत लहरी में बह उठे श्रीर छ।यावाद तथा रहस्यवाद के गीतों की सृष्टि हुई । जीवन की बाहरी शुष्कता के श्रन्तस्तल में बसने वाली सौन्दर्य सुषमा को बाहर लाकर उसको एक सरस मधुरावेष्टनमयी कोमल-कान्त पटावली में श्रिभिव्यक्त करने की श्रीर हमारे नवसुवक कि श्रवसर हुए।

छायावादी तथा रहस्यवादी दोनों प्रकार के गीतों में स्थूल दृश्य की उपेचा है। बिह्मीं की अपेचा वे अन्तर्म खी अधिक होते हैं। इन गीतों में वाह्य प्रकृति का चित्रण भी आन्तरिक रूप से ही होता है। प्रकृति का एक विशेष मानवीकरण कर उसको मानबी भावों से अनुपाणित देखा जाता है। इनने वस्तु को कटी-छुटी सीमाओं में न देखकर उसका वायवीकरण (Etherealization) कर दिया जाता है। करना पानी का प्रवाहमात्र नहीं रहता है वरन् गहरी बात कहता सुनाई पड़ता है और किरण भौतिक आलोक रेखा न रहकर विकल विश्व-वेदना की दूती बन जाती है। यह प्रकृति और मानव का एकीकरण भारतीय एकात्मवाद की भावना पर आश्रित है। प्रकृति पुरुष का विराट् शरीर है तथा पुरुष प्रकृति की आत्मा। मनुष्य का शरीर प्रकृति का ही अंश है और उसकी आत्मा का ब्यापक विश्वात्मा से सम्बन्ध है। किववर पंत की 'नित्य जग' नाम की कविता में यह भावना काफो स्पष्ट हैं—

'एक हो तो ग्रसीम उल्लास
विश्व में पाता विविधाभास;
तरल जलनिधि में हरित विलास,
शान्त ग्रम्बर में नील विकास।
वही उर-उर में प्रेमोच्छ्वास
काव्य में रस, कुसुमों में वास;
ग्रम्बल तारक पलकों में हास,
लोल लहरों में लास!'

—-ग्राध्निक कवि—पंत (पृष्ठ ३६)

इसी नाते भारतीय कि मनुष्य और प्रकृति में आहान-प्रदान मानता आया है। पहले महायुद्ध के बाद भी भौतिकवादी सम्यता के दिवालियापन ने शिच्चित समुदाय का नेत्रोन्मीलन कर दिया था। लोग आध्यात्म की आर भुक चले थे। छायाबाद की वही अन्तर्मुखी प्रवृत्ति रहस्यबाद में और गहरी तथा मुखरित हो जाती है। प्रकृति में मानवी भावों का आरोप कर जह-चेतन के एकीकरण की प्रवृत्ति छायाबाद की एक विशेषता है और उसके मूर्च की अपूर्च से तुलना करने वाले अलङ्कार-विधान में, जैसे 'बिखरी अलकें ज्यों तर्क जाता लहरों के लिए 'इच्छाओं-सो असमान' तथा मानवीकरणप्रधान लाचिणक प्रयोगों में परिलच्चित होती है। जब यह प्रवृत्ति कुछ अधिक वास्तविकता धारण कर अनु-

भूतिमय निजी सम्बन्ध की श्रोर श्रिप्रसर होती है तभी छायाबाट रहस्य में परिण्त हो जाता है। यह रहस्यबाद की प्रवृत्ति इस युग की ही देन नहीं है वरन् कबीर, जायसी श्रादि में इसका बाहुल्य था। रहस्यबाद शब्द में कुछ श्रङ्कारिक रूपक श्रीर कुछ नश्वर श्रीर श्रान्थित की श्रीर श्रान्थित के सम्बन्ध की श्राभिव्यक्ति-विषयक श्रास्पष्टता श्रीर श्रानिर्वचनीयता की श्रीर संकेत रहता है।

रहस्यवाद के रहस्यवाद कई प्रकार का होता है, उनमें नीचे के प्रकार प्रकार मुख्य हैं—

- (क) ज्ञान और दार्शनिकता-प्रधान रहस्यवाद—जैसे कवीर, टादू, प्रसाट, निराला ग्रादि का। कवीर, टादू ग्रादि में श्रनुभूति की मात्रा कुछ श्रधिक थी, टर्शन में कोरा तर्क रहता है श्रीर टार्शनिक रहस्यवाट में तर्क कम किन्तु श्राश्चर्यमयी जिज्ञासा श्रीर ऐक्य की श्रामलाषामयी मातुकता श्राधिक रहती है।
- (स) दाम्पत्य प्रेम स्त्रोर सोन्दर्य सम्बन्धी रहस्यवाद जैसा कर्शर स्त्रीर मीरा का । कवीर का ब्रालङ्कारिक था ख्रीर मीरा का वान्तविक ख्रीर निजी किन्तु कवीर में ब्रानुभूति का स्त्रभाव न था।
- (ग) साधनात्मक रहस्यवाद— इसमें योग श्रीर कर्म काण्ड की साधना का प्राधान्य रहता है, जैसे गोरख, कबीर श्राटि का श्रीर कुछ प्राचीन तान्त्रिकों, महायानी बौद्धों श्रीर शाक्तों का।
- (घ) भिवत स्त्रीर उपासना सम्बन्धी रहस्यवाद जैसे स्र-तुलसी का । इस प्रकार के रहस्यवाद में स्रदेत की स्रपेत्ता सान्नि द्या को स्राधक महत्त्व दिया जाता है । यद्यपि स्रुक्ल जी ने तुलसी में रहस्यवाद नहीं माना है स्रीर उनमें व्यक्त ईश्वर की भिक्त की स्पष्टता श्रिधिक वतलाई गई है फिर भी व्यक्त ईश्वर या स्रवतार भी पूरा जेय नहीं होता है स्रीर उनके सम्बन्ध-सुख की स्रानिर्वचनीयता रहती है । कृष्ण-भक्तों में तो यह रहस्य-भागना, सबी-भावना स्रीर टाम्पस्य-भावना का रूप धारण कर लेती है ।
- (ङ) प्रकृति-सम्बन्धी रहस्यवाद इसमें प्रकृति द्वारा परमात्मा की अनुभूति की जाती है। इस प्रकार के रहस्ववाद और खायाबाद में वड़ा सूच्म अन्तर रह जाता है; उसको यहाँ व्यक्त कर देना आवश्यक है।

प्रकृति के सम्बन्ध में छायावाद और प्राकृतिक रहस्यवाद दोनों का ही आध्या-स्मिक दृष्टिकाण है किन्तु दोनों में थोड़ा अन्तर है। खायावाद में व्यक्ति की भावना अधिक रहती है। वह उसको व्यक्ति का रूप देना चाहता है किन्तु प्राकृतिक रहस्यवाद प्रकृति को समष्टि रूप में लेकर उसके दर्पण द्वारा अपने प्रियतम की खाया देखता है। प्राकृतिक रहस्यवाद प्रकृति के अवगुण्टन में छिपी हुई सत्ता को भाँककर देखना चाहता है। उसमें एक विशेष विराद्भावना रहती है और खायावाद में सौन्दर्य की भावना का प्राधान्य रहता हैं। दोनों में एक प्रकार की अन्तर्राष्ट रहती है। छायाबाद में अन्तर्राध्ट के रहते हुए भी आरोप की भावना रहती है। प्रकृति स्वयं ही व्यक्ति बनाई जाती है और उसमें मानवी भाव देखे-से जाते हैं प्राकृतिक रहस्यबाद में उसके द्वारा व्यक्त किये हुए परम पुरुष के दर्शन की चेष्टा रहती है। आयाबाद में कल्पना का प्राधान्य होता है और प्राकृतिक रहस्यवाद में भावना और अनुभूति का आधिक्य रहता है।

म्राचायं शुक्ल जी ने रहस्यवाट को छायावाद का विषयगत पत्त माना है । शुद्ध ष्ठायावाट में शैलीगत विशेषतात्रों पर स्त्रधिक बल रहा स्त्रौर उस शैली में लिखे हुए रहस्यवाट के बाहर के विषय भी स्त्रा जाते हैं । शुक्ल जी

विभिन्त मत छायाबाद का सम्बन्ध ख्रंग्रेजी शब्द 'Phantasmata' ब्रियात् छायाभास से मानते हैं। प्रसाद जी ने इसका सम्बन्ध मोती में रहने वाली तरलता से जिसे सस्कृत की पारिभाषिक शब्दावली में 'छावा' कहते हैं ख्रीर साधारण भाषा में 'ख्रावा कहते हैं, जोड़ा है। वे लिखते हैं—

'मोती के भीतर छाया की जैसी तरलता होती है, वैसी ही कान्ति की तरलता श्रद्भ में लावण्य कही जाती है । इस लावण्य को संस्कृत-साहित्य में छाया श्रौर विच्छिति के द्वारा कुछ लोगों ने निरूपित किया था।'

-- काव्यकला ग्रौर निबन्ध (पष्ठ १२४)

त्रान्त में वे इसका सम्बन्ध वक्रोक्ति श्रौर ध्वनि से स्थापित कर उसको प्राचीन परम्परा के त्रान्तर्गत ले त्राते हैं।

र्श्चग्न पुराण् में 'काया' का प्रयोग शोभा के त्रर्थ में हुत्रा है—
'यः काव्ये महत्तों छायामनुगह्णात्यसोंगणः'—(३४६।३)

त्रर्थात् को काव्य में श्रस्यधिक छाया व शोभा को उपकृत करता है श्रर्थात् लाभ पहुँचाता है वह गुर्ण है ।

प्रमाद जी के माथ यह मानते हुए भी कि यह प्रवृत्ति भारत के लिए नयी नहीं हमको यह मानना पड़ेगा कि यद्यपि इसका सूत्रपात स्वतन्त्र रूप से गुप्त जी मुकुटधर पाएडेय की कवितास्रों से हो गया था तथापि इसको विशेष सम्बल खंग्रेजी ख्रौर बँगला से मिला किन्तु उसने उस सम्बल ख्रौर सामग्री को भारतीय रूप दे दिया है।

रहस्यवाद को महादेवी जी ने भी छायावाद की दूसरी मंजिल माना है। छायावाद में किव मौन्दर्य का केवल रसास्वादक के रूप में रहता है। रहस्यवाद में आत्म निवेदन की भावना भी आ जाती है। इसकी परम्परा बहुत प्राचीन है। उपनिष्ठों में जीव और परमात्मा के सम्बन्ध में टाम्पत्य भाव का आरोप हुआ है। छायावाद और रहस्यवाद की चाहे जो कुछ उत्पत्ति हो उनमें भावना का आधान्य होने के कारण वे गीत-काव्य के उपसुषत विषय हैं। श्रीमती महादेवी वर्मा रहस्यवाद के गीतों का इस प्रकार विश्लेषण

करती हैं---

'म्राज गीत में हम जिते रहस्यवाद के रूप में ग्रहण कर रहे हैं वह इन सबकी विशेषताग्रों से युक्त होने पर भी उन सबसे भिन्न है। उसने परा विद्या की श्रपायिवता ली, वेदान्त के ग्रहैत की छाया-मात्र ग्रहण की, लौकिक प्रेम से तीव्रता उधार ली ग्रौर इन सबको कबीर के सांकेतिक दाम्पत्य-भावसूत्र में बाँधकर एक निराले स्नेह-सम्बन्ध की सृष्टि कर डाली जो मनुष्य के हृदय को पूर्ण ग्रवलम्ब दे सका, उसे पाथिव प्रेम के ऊपर उठा सका तथा मस्तिष्क को हृदयमय ग्रौर हृदय को मस्तिष्कमय बना सका।'

—सान्ध्य-गीत की भूमिका (पृष्ठ ४)

छायाबाद स्रोर रहस्यवाद में संघर्षमय स्सार से हटकर किसी सुरिभत सौन्दर्य-लोक में बैटकर देखने की सुख-स्वप्न-पलायनबादी प्रवृत्ति है,

एक ग्राक्षेत जैसे--

'ले चल वहाँ भुलावा देकर, मेरे नाविक ! धीरे-धीरे।
जिस निर्जन में सागर लहरी,
ग्रम्बर के कानों से गर्री—
निश्छल प्रेम कथा कहती हो,
तज कोलाहल की ग्रवनी रे'

—लहर (पृष्ठ १०)

कायावाद में यह प्रवृत्ति श्रवश्य है किन्तु यह एक श्रावश्यक विश्राम के रूप में श्राती है। जिन किवयों में यह सौन्दर्यानुशीलन चिर विश्राम नहीं वन काता है वहाँ यह जीवन के सवर्ष के लिए तैयारी का काम देता है। क्षायावाद की सौन्दर्यानुभृति जीवन को सरसता प्रदान कर जंवन-योग्य बनाती है। इसके श्रातिरिक्त खायावाद श्रीर रहस्यवाद दोनों ही मानव श्रीर प्रकृति का एक श्राध्यात्मिक श्राधार वतलाकर एकात्मवाद की पुष्टि करते हैं। एकात्मवाद मानव-जीवन के विभिन्न स्तरों में एक ही सत्ता की व्यापकता दिखाकर परोपकार के लिए एक दृढ़ श्राधार-भूमि उपस्थित कर देता है। केवल मोतिकवाद को भूमि में साम्यवाद श्रीर परोपकार को भावनाएँ नहीं पनप सकतीं। यही खायावाद का लोकपच्च है किन्तु वह दुन्दुमी-नाद के साथ घोषित नहीं किया गया है वरन् व्यक्तित सक्ता गया है। निराला जी की 'विध्या' (मेरा मतलब निराला जी लिखित 'विध्या' शोषिक किवता से हैं) श्रीर उनके 'मिन्नुक' में पर्यान्त करणा है। ऐमी किवताएँ इस बात का ज्वलन्त प्रमाण हैं कि छायावाद में दिलतों की उपेचा नहीं की गई है। खायावाद की श्रीमव्यक्ति का श्रपना दंग है। वह उपदेशात्मक नहीं है वरन् व्यंजनात्मक है। निराला जी स्वयं लिखते हैं 'सूकिनयाँ-उपदेश मैंने बहुत कम लिखे हैं; प्रायः नहीं, केवल चित्रण किया है। उपदेश को मैं किव की कमज़ोरी मानता हूँ।' खायावाद को

कविता से जो चित्त को विश्राम मिलता है उसका भी मूल्य कम नहीं है।

छायाबाद जीवन-संग्राम में प्रवृत्ति के प्रांत उदासीन नहीं है। स्वयं प्रसाद जी में जीवन-संग्राम में प्रवेश करने का उद्घोधन मिलता है। देखिये---

'ग्रब जागो जीवन के प्रभात!

रजनी की लाज समेटो तो, कलरव से उठकर भेटो तो,

भ्ररुणांचल में चल रही बात ! जागो ग्रब जीवन के प्रभात !'

---लहर (पृष्ठ २२)

कामायनी में भी श्रद्धा मनु को प्रवृत्ति की ही ख्रोर ले जाती है ख्रीर नैराश्य श्रीर अकमण्यता की निन्दा करती है।

संत्य में हम वह सकते हैं कि छायावाद ने बुद्धिवाद की अपेदा भाषुकता को अधिक स्थान दिया है। वह भाषुकता कर्म को भी गति देती है। छायावाद ने वासना के कर्दम से विनिर्मुक्त सौन्द्र्य का शुद्ध निर्मल मानसमय रूप दिया और उसी के साथ हमारा ध्यान विश्व में व्याप्त एक चेतनात्मक सत्ता की ओर आकर्षित किया। इसके अतिरिक्त भाषा को नये अलङ्कार और नई शैली देकर उसका परिमार्जन किया और खड़ी बोली की रुद्धता और शुष्कता दूर कर अपने गीतो हारा साहित्य, संगीत और कला का सुन्दर समन्वय किया।

खायावाद रहस्यवाद के कोमल स्निग्ध धातावरण में अनेकों गीतों की सुध्य हुई है । उनकी मूल विषयगत प्रवृत्तियों के आधार पर उनका वर्गीकरण वर्गाकरण इस प्रकार किया जा सकता है —

- १— प्रकृति-सम्बन्धी-गीत— द्वायावाद ने प्रकृति को नये दृष्टिकोण से देखा है। उसमें मानवी श्रङ्कार श्रीर हर्ष, विषाद, प्रेम, कृष्णा श्रादि मानवी भावों एवं उनसे प्रेरित, श्रश्रु, पुलक, द्वास, नर्तन श्रादि श्रनुभावों का श्रारोप किया है। इसमें कुछ प्राकृतिक रहस्यवाद के भी गीत सम्मिलत हैं।
- २—जोवन-मीमांसा-सम्बन्धी गीत—छायावाद-रहस्यवाद में भावुकता का स्त्राधिक्य होते हुए भी बुद्धि-तत्व का स्त्रभाव नहीं हैं। इसमें जीवन के स्त्रादशौँ तथा स्त्राशा निराशा एवं सुख-दुःख की मीमांसा के गीत गाये गये हैं।
- ३—ऋाध्यात्मिक विरह-मिलन के गीत—इस प्रकार के गीत रहस्यवाद की विशेष सम्पत्ति हैं। ऋाजकल के लोगों ने भी परात्पर-सता के साथ भावात्मक सम्बन्ध स्थापित कर ऋथवा उसकी कल्पना कर उसके साथ मिलन के सुख ऋौर विरह की वेदना के गीत गाये हैं। इनमें विरह-गीत ऋधिक हैं।

४—गांधीवाद से प्रभावित राष्ट्रीय गीत—क्षायात्राद में राष्ट्रीयता का अभाव नहीं है किन्तु उसकी राष्ट्रीयता एक कोमल प्रकार की है । उसमें आदशों स्त्रीर उदात भावनास्त्रों का प्राचुर्य है । उसमें करुणा है किन्तु संपर्ष स्त्रीर विद्रोह नहीं । उस पर गाँधीवाद का स्त्रधिक प्रभाव है।

५—लोकिक ग्रेम-गीत — छायावाद ने प्रेम और शृङ्कार का बहिष्कार नहीं किया है वरन् उसका परिमार्जन किया है। वे लोग उसके मानसिक पत्त् को अधिक उभार में लाये हैं। उसके सौन्दर्य-वर्णन में स्थूलता नहीं वरन् एक वायवी दिव्यता है और प्रेम आक्रमण के रूप में न रहकर आत्म-निवेदन का रूप धारण कर लेता है। छायावादी प्रेम-गीतों के अन्तस्तल में चाहे शारीरिकता हो किन्तु उस पर एक भव्यता और दिव्यता का आवरण रहता है।

प्रकृति-चित्रण —-स्रव छ।याबाद स्त्रीर रहस्यबाद के स्रन्तर्गत एक-एक प्रवृत्ति के कुछ प्रमुख कवियों से उदाहरण देकर इस प्रसङ्ग को समाप्त करेंगे।

कवित्रर प्रसाद जी द्वारा ऋङ्कित प्रातः श्री का एक मनोहर चित्र उपस्थित है। इसमें उपा-नागरी ऋौर लितका का मानवीकरण करके उन्हें जल भरती हुई नायिकाश्रों के रूप में दिखाया गया है—

'बोती विभावरी जाग री!
ग्रम्बर पतघट में डुबो रही—
तारा-घट ऊषा नागरी।
खग-कुल कुल-कुल सा बोल रहा,
किसलय का ग्रञ्चल डोल रहा,
लो यह लितका भी भर लाई—

लो यह लतिका भी भर लाई— मधु-मुकुल नवल रस गागरी।'

---लहर (पृष्ठ १६)

प्रसाद जी की 'लहर' शीप क किया में खायाबादी प्रवृत्तियों का अञ्छा अध्ययन किया जा सकता है, देखिये—

'उठ-उठ री लघु-लघु लोल लहर ! करुगा की नव ग्रॅगराई-सी मलयानिल की परिछाई-सी इस सूखे तट पर छिटक छहर। शीतल कोमल चिर कम्पन-सी दुर्ललित हठीले बचपन-सी,

तू लौट कहाँ जाती है री—
यह खेल-खेल ले ठहर-ठहर!
उठ-उठ गिर-गिर फिर-फिर म्राती,
नितत पद-चिन्ह बना जाती,
सिकता में रेखाएँ उभार—
भर जाती म्रपनी तरल सिहर!
तू भूल न री, पंकज बन में,
जीवन के इस सूनेपन में,
म्रो प्यार-पुलक से भरी ढुलक!
म्रा चूम पुलिन के विरस म्रधर!

---लहर (पृष्ठ १ ग्रौर २)

इसमें जीवन के स्नेपन श्रीर विरसता की करुणापूर्ण कसक छिपी हुई है जिसकी वह करुणा की श्रॅगड़ाई जैसी मधुमय स्मृतियों की सूच्म मानसिक लहरों से सरस बनाना चाहता है। इसमें जड़-चेतन का एक श्रपूर्व मिश्रण है श्रीर इसकी भाषा लाज्ञिकता से पूर्ण है। मूर्त लहर का उपमान बनाया है करुणा को श्रीर उसकी श्रॅगड़ाई का लाज्ञिणकता द्वारा एक सूच्म पर मूर्त चित्र बना दिया गया है। 'नव' शब्द से उसके उसी समय जाग्रत होने श्रीर श्रस्तित्व में श्राने का भाव है। मलयानिल की परछाई में स्थूल लहर को श्रत्यन्त सूद्म बना दिया गया है। मलयानिल वैसे ही सूच्म है, उसकी परछाई श्रीर भी सूच्म हुई। इसमें छायावाटी वायवीकरण शाब्दिक श्रथ में भी चरितार्थ होता है। 'दुलंलित हठीले बचपन-सी' में भाषा की चित्रोणमता दिखाई देती है, मचलते हुए बालक का चित्र सामने श्रा जाजा है। लहर की तरलता सिकता में भी संक्रमित हो जाती है। 'पंकज-बन सम्पन्तता, समृद्धि श्रीर हास-विलास का प्रतीक है जो कि से दूर हो गया है। 'पुलन का विरस श्रधर' कि की वर्तमान दशा का परिचायक है। लहर प्रेम की लहर हो सकती है जो स्वयं प्यार श्रीर पुलक से भरी हुई है श्रीर कि में भी पुलक का सञ्चार कर देगी।

ऋब कविवर निराला जी की सन्ध्या-सुन्दरी का शान्त, स्तब्ध ऋौर स्वर्णिम ऋाभामय चित्र देखिये—

> 'दिवसावसान का समय, मेघमय ग्रासमान से उतर रही है वह सन्ध्या-सुन्दरी परी-सी धीरे-धीरे-धीरे! तिमिराञ्चल में चंचलता का नहीं कहीं ग्राभास,

मधुर-मधुर हैं दोनों उसके ग्रधर— किन्तु जरा गम्भीर—नहीं है उनमें हास-विलास । हँसता है तो केवल तारा एक गुँथा हुग्रा उन घुंघराले काले-काले बालों से हृदय राज्य की रानी का वह करता है ग्रभिषेक ।'

--- अपरा (पृष्ठ १३)

इस कविता में छायावाद की अस्पष्ट, धूमिल अन्तरित्त में घुल जाने वाली रेखाएँ दिखाई पड़ती हैं। इसका संगीत भी ऐमा ही है मानो धीरे-धीरे उतार हो रहा हो। निराला जी ने अपनी कला की व्याख्या में लिखा है कि उन्होंने ब्रजभाषा की स, म, ब, ल वाली प्रकृत को अपनाया है। संस्कृत की श, ण, व, की प्रवृत्ति को कालिदास तो अच्छी तरह निभा सके हैं। पन्त जी ने भी उमको अपनाने का प्रयत्न किया है किन्तु वे स्वयं ब्रजभाषा को 'स' 'ब'—प्रधान कोमलता के पन्त में ही हैं। उन्होंने जयदेव के 'गीत-गोविन्द' का उदाहरण देते हुए दिखलाया है कि वे साकार को ही मुख्यता देकर कोमलता और सरसता ला सके हैं, देखिये—

'धीर-समीरे यमुनातीरे बसति बने बनमाली'

किन्तु निराला जी भी 'स' का निर्वाह सब जगह नहीं कर सके हैं। निराला जी के प्रकृति-सम्बन्धी गीतों में रूपक छिपा रहता है। प्राकृतिक दृश्यों मैं नायिका का रूप उतर आता है—

> 'सिख, बसन्त ग्राया। भरा हर्ष वन के मन, नवोत्कर्षे छाया।'

< ×

'म्रावृत सरसी-उर सरसिज उठे, केशर के केश कली के छूटे, स्वर्ण शस्य-म्रञ्चल पृथ्वी का लहराया।'

—ग्रपरा (पृष्ठ १६)

इस गीत में यद्यपि 'स' ऋौर 'ब' ऋाये हैं तथापि ऋनुप्रास के कारण कुछ मधुरता श्रा गई है। इसमें लितका ऋौर सरसी दोनों में नारी-सौन्दर्य की ब्यञ्जना है। विद्यापित में भी वसन्त का सुन्दर मानबीकरण मिलता है।

श्री सुमित्रानन्दन पन्त तो प्रकृति के ही किव हैं। उन्होंने स्फुट रूप से तथा 'ज्योत्स्ना' में भी श्रुनेक प्रकृति-सम्बन्धी गीत लिखे हैं। इन गीतों में प्राकृतिक सौन्दर्य के प्रति एक निजी उल्लास परिलिक्ति होता है। वे प्रकृति से ऐसे घुल-मिल गये हैं कि उससे ब्रादान-प्रदान करते हुए दिखाई देते हैं—

'विजन बन में तुमने सुकुमारि, कहाँ पाया यह मेरा गान । मुभ्के लौटा दो विहग-कुमारि, सजल मेरा सोने-सा गान ॥'

प्राकृतिक दृश्य द्वारा वे निराकार-साकार की दार्शनिक गुल्थियों को भी सुलभाने का प्रयत्न करते हैं, देखिए—

'प्रथम रक्ष्मि का स्राना रंगिणि ! तूने कैसे पहचाना ? कहाँ, कहाँ हे बाल-विहङ्गिनि ! पाया तूने यह गाना ?

 $\times$   $\times$   $\times$ 

निराकार तम मानो सहसा ज्योति-पुंज में हो साकार, बदल गया द्वुत जगत जाल में धर कर नाम-रूप नाना। खुले पलक, फेली सुवर्ण छुवि, जगी सुरिभ, डोले मधुबाला। स्पन्दन, कम्पन थ्रौ' नवजीवन सीखा जगने ग्रपनाना।

--- आधुनिक कवि (पंत, पृष्ठ ३४)

इसमें प्रातःकाल के होते ही जितने किया-कलाप का संचार होने लगता है उसका एक साथ प्रस्फुटन-सा हो जाता है और मन में एक नये जीवन श्रीर उल्लास की प्रतिध्वनि सुनाई पड़ने लगती है। इस गीत की प्रथम दो पंक्तियों में चिड़ियों की सहज वृत्तियों के प्रति एक रहस्यमय कौतृहल भी है। इस कौतृहल की शाग्ति जगत के श्राध्यात्मिक श्राधार से होती है।

पन्त जी ने श्रपने 'ज्योत्स्ना' नाम के नाटक में भी सुन्दर गीत लिखे हैं । नीचे एक लहरों का गीत दिया जाता है जिसमें लहरों की श्रात्म-कथा बहुत-कुछ मनुष्य के जीवन-मरण श्रीर पुनर्जन्म से समता रखती है। ऐसा साम्य विश्व में एकस्त्रता का भाव उत्पन्न करता है—

'ग्रपने ही सुख से चिर चंचल हम खिल-खिल पड़ती हैं प्रतिपल ! चिर जन्म-मरण को हँस-हँस कर हम ग्रालिंगन करतीं पल-पल फिर-फिर ग्रसीम से उठ-उठ कर फिर-फिर ग्रसीम से हो ग्रोभल।'

—ज्योत्स्ना (पृष्ठ १२६)

महादेवी जी ने प्रकृति का मानवीकरण कर सुन्दर छायावादी गीत लिखे हैं। उनका 'श्रा बसन्त रजनी' वाला गीत बहुत प्रसिद्धि पा चुका है।

'धीरे-धीरे उतर क्षितिज से ग्रा बसन्त-रजनी तारकमय नव वेणी-बन्धन शीश-फल कर शिश का नतन, रिम-वलय सित घन-ग्रवगुंठन, भक्ताहल ग्रविराम बिछा दे चितवन से ग्रपनी ! पुलकती श्रा बसन्त-रजनी ।'

--- श्राध्निक कवि (महादेवी वर्मा, पष्ठ ४६)

श्रीमती महादेवी वर्मा या विराट-भावना से प्रेरित एक प्रकृति-सम्बन्धी गीत यहाँ उद्धत किया जाता है । इसमें परमान्मा को प्रकृति-नटी के रूप में देखा गया है श्रीर प्राकृतिक विभृतियों से उनका शृङ्कार किया गया है। इसमें छायावार की अपेका रहस्यवार श्रिधिक है--

> 'लय गीत मदिर, गति ताल ग्रमर, ग्रप्सरि तेरा नर्त्तन सन्दर! ग्रालोक-तिमिर सित-ग्रसित चीर. सागर-गर्जन रुन-भून मँजीर, उडता भंभा में ग्रलक जाल. मेघों में मुखरित किंकिणस्वर! तेरा नर्त्तन सुन्दर ! श्चरसरि रवि-शशि तेरे ग्रवतंस लोल. सीमन्त-जटित तारक ग्रमोल: चपला विभ्रम, स्मित इन्द्र-धन्ष, हिमकरा वन भरते स्वेद-निकर। ग्रप्सरि तेरा नर्त्तन सुन्दर।'

> > -यामा (पष्ठ १८५)

प्रसाट श्रीर महादेवी जैसे रहस्यवादी कवियों के लिए प्रकृति के कण-कण में दैवी सता की भलक मिलती है श्रीर वह सजीव हो उठती है । प्रकृति में श्राध्यात्मिक सत्ता का श्राभास पाने पर ही उसमें मानवी भावों का श्रारोप सम्भव होता है । महादेवी जी इस आध्यात्मिक आधार के सम्बन्ध में अपने 'लान्ध्य-गीत' की भूमिका में लिखती हैं-

'प्रकृति के लघ तुए। श्रोर महान वक्ष, कोमल कलियां श्रोर कठोर शिलायें, श्रस्थिर जल श्रीर स्थिर पर्वत, निविड़ श्रन्धकार श्रीर उज्ज्वल विद्युत-रेखा, मानव की लघुता-विशालता, कोमलता-कठोरता, चञ्चलता-निश्चलता श्रोर मोहज्ञान का केवल प्रतिबिम्ब न होकर एक ही विराट से उत्पन्न सहोदर हैं। जुब प्रकृति की प्रनेकरूपता में परिवर्तनशील विभिन्तता में किव ने ऐसा तारतम्य लोजने का प्रयास कियां जिसका एक छोर किसी ग्रसीम चेतन ग्रौर दूसरा उसके ससीम हृदय में समाया हुग्रा था तब प्रकृति का एक-एक ग्रंश एक ग्रलौकिक व्यक्तित्व लेकर जाग उठा।

---सान्ध्य-गीत-भूमिका (पृष्ठ ३)

जीवन-मीमांसा-सम्बन्धी गीत — हमारे रहस्यवादी कवियों में यह जीवन-मीमांसा एकात्मवाद की दृढ़ भित्ति पर अवलिम्बत हैं । इसमें सुख-दुःख दोनों ही परमात्मा की देन के रूप में प्रसन्तता से अपनाये जाते हैं । देखिए महादेशी जी क्या कहती हैं —

> 'सिख मै हूँ ग्रमर सुहाग भरी ! प्रिय के ग्रनन्त ग्रहुराग भरी ! किसको त्यागूं किसको माँगूं हैं एक मुक्ते मधुनय, विषमय;

> > --साम्ध्य-गीत (पृष्ठ ७७)

रिव वाबू ने भी भगवान् के ऋ।भूषणों की ऋषेत्वा उनके खडग को ऋौर भी मनोहर कहा है, देखिए—

'सुन्दर बटे तब ग्रङ्गद्दखानि ताराय ताराय खचित, स्वर्णे रत्ने शोभन लोभन जानि वर्णे वर्ण रचित। खड्ग तोमार ग्रारो मनोहर लागे बाँका विद्युते ग्राँका से

—गीतांजलि (गीत ५६)

पन्त जी जितने भावुक हैं उतने ही वे दार्शनिक भी हैं जैसा कि निम्नोद्भृत छन्दों से स्वष्ट हो जायगा। उन्होंने (१) में सुख-दुःख का संनुलन चाहा है, (२) में वह जीवन से विराम नहीं चाहते हैं श्रीर (३) उन्होंने बन्धन में ही मुवित के दर्शन किये हैं। उनकी भावनाएँ क्रमशः नीचे के छन्दों में दी जाती हैं—

(१) 'जग पीड़ित है श्रांति-दुख से जग पीड़ित रे श्रांति सुख से मानव-जग में बँट जावें दुख सुख से ग्रौ' सुख दुःख से'

—- ग्राध्निक कवि (पंत, पृष्ठ ४८)

(२) 'जीवन की लहर लहर से हँस खेल रे नाविक। जीवन के ग्रन्तस्तल में नित बूड़ बूड़ रे भाविक। ग्रस्थिर है जग का सुख-दुख जीवन ही नित्य चिरन्तन। सुख-दुख से ऊपर मन का जीवन ही रे ग्रवलम्बन।

--पल्लविनी (पुष्ठ १६३)

(३) 'तप रे मधुर मधुर मन!
विश्व वेदना में तप प्रतिपल,
जग जीवन की ज्वाला में गल,
बन श्रकलुष, उज्ज्वलश्री' कोमल,
तप रे विधुर-विधुर मन
×

तेरी मधुर मुक्ति ही बन्धन, गन्ध-हीन तू गन्ध-युक्त बन, निज ग्ररूप में भर स्वरूप, मन! मूर्तिमान् बन, निर्धन! गल रे गल निष्ठुर मन!'

—- **ग्राधुनिक कवि (पंत, पृष्ठ ५१)** 

वैसे तो यह प्रवृत्ति का युग है किन्तु श्राधुनिक साहित्य में रिव बाबू ने बन्धन में मुक्ति वाली भावना को श्रग्रसर किया था। यह बात श्रीमद्मागवद्गीता के निष्काम कर्म द्वारा ही सम्पादित हो सकती है। रिव बाबू की उक्ति देखिए—

'वैराग्य साधने मुक्ति, से भ्रामार नय ! श्रसंख्य वन्धनमाभे महानन्दमय ! लभिव मुक्तिर स्वाद ।'

--गीतांजलि (गीत ७३)

ऋाध्यात्मिक विरह-मिलन के गीत — प्राचीन रहस्यवादियों की भाँति ऋाधुनिक रहस्यवादियों ने विरह-मिलन के गीत लिखे हैं, उनमें मिलन की ऋषेचां विरह के गीत ऋषिक हैं। यह कहना तो किटन है कि यह विरह कहाँ तक ऋनुभूतिमय है किन्तु इसमें विरह्द्रशा की कल्पनाएँ ऋवश्य हैं। इन कल्पनाश्रों के लिए कम-से-कम इतनी ऋनुभूति ऋवश्य मानी जायगी जितनी कि मुलम्मा करने के लिए मोने या चाँटी की ऋावश्यकता होती है। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में ऐसे चाण ऋते हैं जिनमें वह ऋपने को मौतिक बन्धनों से ऊँचा उटा पाता है। उन्हीं चाणों की ऋनुभूति कल्पना से विस्तृत ऋौर तीव्रतर बना ली जाती है। यह सम्भव है कि इन विरह-गीतों के तल में लौकिक विरह ही हो किन्तु वह उन्नत हो गया है। उसका कलुष-कर्म बहुत कुछ बैठ गया है श्रीर निर्मल जल ऊपर ऋग गया है। ये गीत हमको प्रसाद श्रीर महादेवी में ऋषिक मिलते हैं। महादेवी जी ने विरह को ही ऋपना श्राराध्य बना लिया है—-

'प्रिय पथ के यह जूल मुभ्ने ग्रलि प्यारे ही हैं

—सान्ध्य-गीत (पृष्ठ १८)

विरह के कारण महादेवी जी स्वयं त्राराध्यमय हो जाती हैं क्योंकि विरह में संयोग की त्र्यपेत्ना तन्मयता कुछ त्राधिक होती हैं—'हो गई में न्नाराध्यमय विरह की न्नाराधना से'—विरह ही उनका वियोग त्रीर सुहाग दोनों हैं। विरह में ही वे मिलन मानती हैं। उनकी विरह की त्राधीरता देखिए—

'फिर विकल हैं प्रारा मेरे!

तोड़ दो यह क्षितिज में भी देख लूं उस पार ग्रौर क्या है ! जा रहे जिस पंथ से युग कल्प उसका छोर क्या है ? क्यों मुक्ते प्राचीर बन कर ग्राज मेरे स्वास घेरे ?'

---सान्ध्य-गीत (पृष्ठ ४७)

श्राजकल के रहस्यवादियों ने श्रापने प्रियतम के दशन श्रिषिकतर प्रकृति के श्रव-गुगरन में ही होकर किये हैं। कम से-कम उनमें उस श्रवगुगरन को उटाकर दर्शन करने की साध है। रहस्यवादी किव तारकों में प्रियतम के नेत्रों का श्राभास पाता है—'सो रहा है विश्व पर प्रिय तारकों में जागता है' यह सब भगवान् के विराट रूप का ही कवित्वमय चिन्तन है।

प्राकृतिक दृश्यों की ख्रोट में प्रियतम के साथ ब्राँख-मिन्नौनी के खेल में परमात्मा की व्यापकता में विश्वास तथा इस युग के लोगों का उससे साद्यास्कार न होने की ब्रात्म-स्वीकृति है—

'ग्रालि कैसे उनको पाऊँ!

वे ग्रांसू बनकर मेरे, इस कारएा दुल-दुल जाते, इन पलकों के बन्धन में, में बाँध-बाँध पछताऊं! मेघों में विद्युत सी छवि, उनकी मिट जाती श्रांकों की चित्रपटी में. जिससे मैं ग्रांक न पाऊँ!

 $\times$   $\times$   $\times$ 

वे स्पृति बनकर मानस में, खटका करते हैं निशिदिन, उनकी निष्ठ्रता को, जिससे मैं भूल न जाऊँ।'

- ग्राधुनिक कवि (महादेवी वर्मा, पृष्ठ ४४)

इस गीत में यद्यिष कल्पना श्राधिक है तथापि वह भाषना-प्रेरित है श्रीर उसमें मिलन के श्रभाव की एक मीठी कसक है। यह कसक कविषत्री के जीवन का श्रंग-सा बन गई है। उसका वे परित्याग नहीं करना चाहती हैं—

> 'श्रव न लौटाने कहो स्रभिशाप की वह पीर। बन चुकी स्पन्दन हृदय में श्रौ' नयन में नीर॥'

प्रसाद जी ने एक गीत में मिलन-की-सी प्रसन्नता का भी वर्णन किया है किन्तु वह अधिकांश में करूपना ही है, देखिए—

'मिल गये प्रियतम हमारे मिल गये यह ग्रलस जीवन सफल ग्रब हो गया कौन कहता है जगत है दुःखमय वह सरस संसार सुख का सिंधु है।'

राष्ट्रीय गीत—छायावाद के राष्ट्रीय गीतों में एक विशेष कोमलता श्रीर शालीनता है। उनमें देश के प्रति गौरव की भावना जाग्रत की गई है श्रीर जगत की श्रपूर्णताश्रों, क्र्रताश्रों एवं कर्कशताश्रों को मङ्गलमय भगवान् की मङ्गल-विधायनी शिक्तयों के सहारे स्निग्ध श्रीर सुडौल बनाने को कामना प्रकट की गई है। 'चन्द्रगुष्त' नाटक में यूनानी सेनापित सेल्युकस की पुत्री 'कोर्नीलिया' द्वारा गाया गया सुप्रसिद्ध गीत छायाबाट की राष्ट्रीय प्रवृत्ति का एक सुन्दर उटाहरण हैं। इसमें श्रपने देश की शान्ति श्रीर विश्रामटायिनी शक्ति का स्तवन है श्रीर देश के प्रति श्रवुराग ही नहीं उत्पन्न होता वरन् चित्त को प्रमन्नता मिलतं। है, देखिए—

'ग्रहरण यह मधुमय देश हमारा
जहाँ पहुँच ग्रनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा।
सरस तामरस गर्भ विभा पर—नाच रही तह-शिखा मनोहर।
छिटका जीवन हरियाली पर—मङ्गल कुंकुम सारा।
लघु सुर धनु से पंख पसारे—शीतल मलय समीर सहारे।
उड़ते खग जिस ग्रोर मुँह किये—समक्ष नीड़ निज प्यारा।
बरसाती ग्राँखों के बादल—बनते जहाँ भरे कहणा जल।
लहरें टकराती ग्रनन्त की—पाकर जहाँ किनारा।

—चन्द्रगुप्त; द्वितीय श्रंक का ग्रारम्भ (पृष्ठ १११)

प्रसाद जी कर एक श्रमियान-गीत बहुत प्रसिद्धि पा चुका है। इसमें एक विशेष जातीय गर्व, श्रोज श्रीर शालीनता है श्रीर स्वतन्त्रता स्वयं शैल-शिखर से पुकारती हुई सुनाई पड़ती है—

'हिमाद्रि तुंग श्टुङ्ग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती— स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतन्त्रता पुकारती—

"ग्रमत्यं वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुष्य पंथ है—बढ़े चलो बढ़े चलो।"

—चन्द्रगुप्त; चतुर्थं ग्रंक (पृष्ठ २३१)

पंडित सोहनलाल द्विवेदी तथा अन्य कवियों ने भी ऐसे अभियान-गीत लिखे हैं। द्विवेदी जी तो विशेष रूप से गाँधीवाद के कवि हैं।

संसार को मङ्गलमय बनाने की उत्कट श्रिभिलाषा की प्रतिध्वनि पन्त जी के 'गुञ्जन' से उद्धृत निम्नोल्लिखित प्रार्थना में सुनाई पडती है---

'जग के उर्वर आगगन में बरसो ज्योतिर्मय जीवन! बरसो लघुलघुतृण तरुपर हे चिर श्रव्यय चिर नूतन! बरसो सुख बन, सुखमा बन, बरसो जग जीवन के घन! दिशि दिशि में ग्री'पल-पज में बरसो जीवन के साधन।'

-पल्लविनी (पृष्ठ १६६)

निराला जी ने राष्ट्रीय प्रभाती के रूप में एक उद्घोधन-गीत गाया है जिसमें छायाबाद की पूर्ण कोमलता ख्रौर चित्रमयता दृष्टिगोचर होती है। ऐसी ही उक्तियाँ काव्य के लिए 'कान्तासम्मिततयोपदेशयजे' की बात सार्थक करती हैं। देखिए—

'जागो फिर एक बार!
प्यारे जगाते हुये हारे सब तारे तुम्हें
ग्ररुण - पह्झ तरुएा - किरएा
खड़ी खोल रही द्वार
जागो फिर एक बार।'

--- अपरा (पृष्ठ ६)

'जागो फिर एक बार ! उगे श्रहणांचल में रिव, श्राई भारती-रितकवि-कण्ठमें क्षण-क्षण में परिवर्तित होते रहे प्रकृति-पट ।"

--- ग्रपरा (पष्ठ ८)

छायाबाद के राष्ट्रीय गीतों में व्यञ्जना का प्राधान्य रहता है और कवित्व की स्रोर स्रधिक ध्यान रक्ला जाता है । ऐसे गीतों में देश की वर्तमान दशा पर करुणा क्रन्द्रन रहता है किन्तु वह उम्र नहीं होने पाता । स्रसिल्यत को प्रतीकों द्वारा व्यञ्जित किया जाता है, देखिए—

'ग्राज तो सौरभ का मधुमास शिशिर में भरता सूनी साँस वही मधु ऋत् की गुञ्जित डाल भुकी थी यौवन के भार, ग्रिकञ्चनता में निज तत्काल सिहर उठती — जीवन है भार!

X

### गूंजते हैं सबके दिन-वार सभी फिर हाहाकार!'

---ग्राधुनिक कवि (पत, पृष्ठ ३१)

यद्यपि इसमें परिवर्तन की दार्शनिक समस्या है ऋौर जगत् की नश्वरता की ऋोर भी इशारा है तथापि इसके जो चित्र हैं वे देश की गिरी हुई दशा के द्योतक हैं। प्रगति-वादी गीतों में कुछ विशेष उग्रता रहती है। उनमें यथार्थवाद की पूरी कर्कशता उतर ऋाती है।

लोकिक प्रेम-गीत-- छायावादी लौकिक प्रेम-गोतों में अधिकांश में एक विफल प्रेम की टीस ऋगैर कसक रहती है तथा कुछ में वासना का भी विलास रहता है। इस मामलें में छायावादी ऋगैर प्रगतिवादी एक ही मिट्टी के बने हुए हैं। प्रगतिवादी लोगों में रूढ़ियों के विरोध की उग्रता के साथ यथार्थवाद की मात्रा पर्याप्त रूप में रहती है। वेदना ऋगैर कसक के उदाहरणस्वरूप प्रसाद जी का एक नाटकीय गीत नीचे दिया जाता है। इस प्रकार के त्यागपूर्ण ऋगत्मसमर्पण की भावना में वासना का कर्म नीचे बैट जाता है। प्रसादजी के नाटकीय गीत यद्याप एक विशेष संदमें से बँधे हुए हैं ऋगैर इस कारण वैयिक्तक भी हैं तथापि वे ऐसे हैं कि उनकी ताल-लय पर प्रत्येक प्रेमी हृदय प्रतिस्पन्दित होने लगता है। गीतों में वैयिक्तकता बाधक नहीं साधक हो होती है ऋगैर एक विशेष तीव्रता प्रदान करती है।

स्कन्दगुप्त की देवसेना का जीवन ही गीतमय है। ग्रन्त में उसकी निराशा श्रीर करुणा भी गीत में ही प्रकाश पाती है। निराशा की पराकाध्टा में ही देवसेना की शान्ति मिलती है—

> 'ग्राह ! वेदना मिली विदाई— मैने भ्रमवश जीवन-संचित, मधुकरियों की भीख लुटाई।'

'चढ़कर ग्रपने जीवन रथ पर, मैंने निज दुर्बल पद-बल पर, उससे हारी-होड़ लगाई लौटा लो ग्रपनी यह थाती मेरी कष्णा हा-हा खाती विद्य ! न सँभलेगी यह मुभसे, इसने मन की लाज गैंवाई ॥'

—स्कन्दगुप्त; पञ्चम ग्रक (पृष्ठ १६५)

जिस थाती को उसने निजी बनाकर ऋपनाया था, संसार के वात्यचक्र में न सम्हल सकने के कारण वह उसे विश्व को सौंपकर सुख ऋौर शान्ति का ऋनुभव करती है। प्रण्य-भाव से प्रेरित पंतजी द्वारा श्रङ्कित भावी पत्नी का एक काल्पनिक चित्र यहाँ दिया जाता है। इसमें वासना की श्रपेद्धा कल्पना की सौन्द्योंपासना श्रौर कोमलताः श्रिषक है----

'प्रिये, प्राणों की प्राण! न जाने किस गृह में अनजान छिपी हो तुम, स्वर्गीय विधान! नवल किलकाओं की-सी वाण, बाल-रित सी अनुपम, श्रसमान— न जाने, कौन, कहाँ, ग्रनजान, प्रिये प्राणों की प्राण!'

'चूम लघु पद चंचलता, प्राण ! फ्टते होंगे नव जल-स्रोत, पुकुत बनती होगी मुसकान, प्रिये, प्रासों की प्रास्प !'

---पल्लविनी (पृष्ठ १४४,१४७)

इस सौन्दर्य-चित्र में ऐन्द्रिकता की ऋषेता सौन्दर्य से प्रभावित हुउय का उल्लास ऋषिक है, यह सौन्दर्य भी बड़ा गतिशील है। इतना कि दूसरे को भी गतिशील बना दे—'चूम लघु पद चंचलता प्राण! फूटते होंगे नव जल-स्रोत'—इसमें जायसी-का-सा प्रकृति और मानव का ख्रादान-प्रदान है। प्रकृति को मानव का ख्रातुगामी बनाकर प्रतीफ खलङ्कार की ध्वनि उत्पन्न की गई है—

नीचे के गीत में वासना की ऋघीरता ब्यंकित होती हैं— 'ऋाज रहने दो यह गृह काज; प्राण ! रहने दो यह गृह काज। ऋाज जाने कैसी वातास

> छोड़ती सौरभ-क्लय उच्छ्वास, प्रिये लालस सालस वातास जगा रोग्नों में सौ ग्रभिलाष।

> > ---परलविनी (पुष्ठ १६१)

इसमें रस-धास्त्र के अनुकूल प्रकृति के स्वामाविक उद्दीपन की भावना वातास के सौरभ-एलथ उच्छ्वास में प्रकट हो रही है। नवीन कवियों ने प्राचीन रस-पद्धतियों, रूढ़ियों और परम्पराख्रों का तिरस्कार नहीं किया है। नरेन्द्र के नीचे के गीत में स्मृति-भाव भी

है श्रीर वह स्मरण श्रलङ्कार के सहारे ही श्रागे बढ़ा है—

'मेरा घर हो नदी किनारे

रह रह याद तुम्हारी श्राए

देख मचलती तरल लहरियाँ

देखूं जब पल भर श्रांखें भर

कभी उछलती चगुल मछलियाँ

खले हृदय में नयन तुम्हारे

मेरा घर हो नदी किनारे

—प्रवामी के गीत (पुष्ठ ५६)

प्रगतिवाद — छ।यावाद-रहस्यवाद के श्रयेत्ताकृत हास के पश्चात् प्रगतिवाद का युग श्राया। यह छायावाद को स्ट्नित। वायवीपन श्रीर पलायनवाद की प्रतिक्रिया थी। इस बाद ने किवता को जीवन के सम्पर्क में लाने की माँग पेश करके (यह माँग बड़े जोरदार शब्दों में श्राचार्थ शुक्ल जी द्वारा पहले ही हो चुकी थी) शोपित-पीड़ित मानवता का पत्त लिया। किमान-मजदूरों की हिमायत इसका मुख्य ध्येय हुश्रा श्रोर पूँजीपितथों को पानी पी-पी कर कोसना (साथ ही श्रपेत्ताकृत दवी जवान में सामन्तशाही को भी चुनौती देना) इसका धर्म बना तथा वर्ग-संघर्ष श्रीर क्रान्ति के नारे लगाये जाने लगे। किसान-मजदूरों का हित-माधन श्रीर प्रतिक्रियावादियों श्रर्थात् शोषकों एवं सामाजिक रूढ़ियों के प्रति विद्रोह की भावना ही किवता की कसौटी बनी। रूस, लाल मुख्ते, लाल सेना श्रीर मार्क्सवाद की बात-वात में दुहाई टी जाने लगी। यही है संत्तेप में प्रगतिवाद। इसमें जन-हित की भावना प्रधान है किन्त इसकी पद्धति संवर्षमय है।

खायावाद और प्रगतिवाद दोनों ही दो भिन्न-भिन्न प्रकार की मनोर्शृतियों के परि-चायक हैं— खायावाद कोमल और अन्तर्भुखी वृत्ति का और प्रगतिवाद कटोर और विहर्भुखी वृत्ति का। प्रगतिवाद में भी राष्ट्रीय मावना है किन्तु उसमें शोषित के प्रति करणा के साथ-साथ शोषक के प्रति उम्र पृणापूर्ण विद्रोह भी है। खायावाद में गांधीवाद ने प्रभावित कष्ट सहिष्णुता की एकान्त साधना है और यदि सामृहिक विद्रोह भी है तो वह बड़ा विनत और शालीन है। प्रगतिवाद में मावर्सवाद की कान्ति की सामृहिक भावना है। खायावाद श्रादर्शवाद की ओर अधिक भुका है तो उसका प्रतिद्वन्द्वी यथार्थवाद की (जो कभी-कभी नग्न रूप धारण कर लेता है) ओर जा रहा है। प्रेम-गीत दोनों ने गाये। प्रगतिवाद की राष्ट्रीयता आर्थ-समाज की परिशुद्धतावादी राष्ट्रीयता न थी। मानवी हृदय की स्वाभाविक पुकार को उनकी राष्ट्रीयता दवा न सकी किन्तु छायावादी और प्रगतिवादी प्रेम-वर्णन में अन्तर है। खायावादी प्रेम-गीतों में एक विशेष सूद्दमता, सांकेतिकता, साधना और आत्म-समर्पण की भावना है। प्रगतिवादी प्रेम-गीत अधिक स्थूल, अपेदाकृत निरावरण और सामाजिक रूढ़ियों के प्रति विद्रोह की भावना से मिश्रित रहते हैं । उनमें स्वयं मिट जाने की श्रपेक्। मिटा देने की भावना श्रिधिक हैं। यही हाल राष्ट्रीय भावना का है। छायावादी राष्ट्रीय गीतों में एक विशेष कोमलता श्रीर वायवी स्विष्नल वातावरण रहता है । उनमें जागरण-भेरी रव श्रवश्य है किन्तु वह प्रभाती-सा मन्द श्रीर मधुर है (निराला जी श्रादि में कहीं-कहीं उग्रता भी श्रा गई है) उसमें श्राग लगाने की भावना की श्रपेक्। बिलदान की साधना श्रिधिक है।

यद्यपि प्रगतिवाद यथार्थवाद का त्राश्रय लेकर बढ़ा है तथापि उसमें भावुकता का त्रमाव नहीं है त्रीर वह गीत-काव्य की सृष्टि करने में समर्थ हुन्ना है। उसके गीतों की यह विशेषता है कि वे लोक-गीतों के निकट न्ना सके हैं न्नीर उनका जनता में प्रचार हो सकता है (कहीं-कही यह भावना कि इनमें जो स्तवन न्नीर विचार-धारा है वह भारतीय होने की त्रपेद्या रूस की त्रिधिक है, बाधक होती है) जहाँ ये लोग वर्ग संघर्ष की कहुता के कारण शालीवता खो बैटे हैं वहाँ कला का भी त्रभाव नहीं है। पन्त जी जैसे ज्ञायावादी किवयों ने प्रगतिवाद को कलाभय बना दिया है न्नीर वह भी द्वायावाद की कला को त्रप्रमाता जाता है। खेद की केवल यही बात है कि जो त्रानुमृति की कमी त्रीर रूढ़िवाद का प्रसार ज्ञायावाद-रहस्यवाद की किवतान्नों में दोष रूप से माना जाता था उन्हीं दोषों को प्रगतिवाद में भी त्राश्रय मिल रहा है। हमको उसके दोषों की त्रपेद्या उसकी उत्तमता से मतलब है। हमें गुठलियाँ नहीं रस चाहिए।

संत्रेप में प्रगतिवाडो गीतों के मूल विषय इस प्रकार हैं—(१) किसान मजदूरों के प्रति सहानुभूति तथा प्ँजीपतियों त्रीर श्रन्य शोषक वर्ग के प्रति विद्रोह, (२) रूस, मास्को त्रीर लाल सेना का यशगान, (३) उन्मुक्त प्रेम, (४) गांधीवाद के प्रति विद्रोह त्रीर मार्क्सवाद का समर्थन (यह गीतों में कम है, गद्य-लेखों त्रीर उपन्यासों में श्राधिक) त्रीर (५) हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य।

किसान-मजदूर—प्रगतिवाटी किवयों में पन्त जी श्रपनी पिछली किवताश्रों में, निराला जी (तोड़ती पत्थर, कुकरमुता श्राटि किवताश्रों में) नरेन्द्र, श्रञ्जल, सुमन, दिनकर, उदयशङ्कर भट्ट, रॉगेय रावव श्रादि प्रमुख हैं।

परिडत उदयशङ्कर भट्ट ने एक मजदूर का बड़ा दर्ड-भरा चित्र ऋङ्कित किया है। गर्भी, बसन्त ऋरेर बरसात के दृश्य सब उसके शरीर में ही मिल जाते हैं। इसकी ऋन्तिम पंक्तियों में जो तुलना है वह करुणापूर्ण है, देखिए—

> 'मेरी बरसातें ग्रांसू रे, मेरा बसन्त पीला शरीर गरमी भरनों-सा स्वेद, मेरे साथी दुख दर्द पीर दिन उनको मुभको रात मिली, श्रम मुभे ग्राराम मिला बलि दे देने को प्राण मिले, हन्टर को सूखा च।म मिला।'

श्री श्रञ्चल जी किसानों की व्यथा का चित्रण करते हुए लिखते हैं—— 'इन खलिहानों में गूँज रही किन श्रपमानों की लाचारी, हिलती हड्डी के ढाँचों ने पिटती देखी घर की नारी जब लोट-लोट-सी पड़ती हैं ये गेहूँ घानों की बालें, है याद इन्हें श्राती जब खिचती थीं तेरी खालें, युग-युग के श्रत्याचारों की श्राकृतियाँ जीवन के तल में घर-घर कर पूञ्जीभत हई ज्यों रजनी की छाया छल में।'

बङ्गाल का अकाल भी प्रगतिबादियों का बड़ा रुचिकर विषय रहा है । इसमें पीड़ितों के प्रति करणा की भावना तो है ही किन्तु साथ ही इसमें शोपक पूँजीपितों और चोर बाजार के व्यापारियों के प्रति एक घृणा की भी व्यञ्जना रहती है। अकाल-कविताओं में जो विशेष बल है उसका एक मूल बारण तो मैं न कहूँगा किन्तु सहायक कारण अवश्य पूँजीपित के प्रति अवचेतनबासिनी घृणा का अंश है। सुमन जी ने तथा केटारनाथ जी अप्रवाल ने बङ्गाल के अकाल के बड़े ममभेटी गीत लिखे हैं। बङ्गाल के सम्बन्ध में श्री केटारनाथ अप्रवाल द्वारा अङ्गित एक करणा-चित्र देखिए—

'बाप बेटा बेचता है
भूख से बेहाल होकर
धर्म धीरज प्राग्ग खोकर
हो रही ग्रनरीत बर्बर
राष्ट्र सारा देखता है,
बाप बेटा बेचता है।
माँ श्रचेतन हो रही है
मूच्छंना में रो रही है
दम्भ के निर्भय चरगा पर
प्रेम माथा टेकता है,

बाप बेटा बेचता है।'

रूस श्रीर लाल सेना—इस विषय में प्रगतिवादियों का मन श्रिषक रमा है श्रीर उसमें श्रमेक हृदय का उल्लास भी दिखाई देता है। इन गीतों में गीतकाव्योचित प्रवाह भी है किन्तु उस प्रकार के गीतों के साथ जनता का हृदय प्रतिस्पन्तित होते नहीं सुनाई पहता है। सब लोग रूस को ही दुनिया की श्राजादी का प्रतीक नहीं मान सकते हैं। हमारे हृदय में जो भारत माता के प्रति भावोल्लास उठ सकता है वह रूस के प्रति नहीं। जर्मनी की फौज से ही नहीं वरन् हमारे हृदय से भी मास्को श्रव भी दूर हैं क्योंकि हमारी समक्त में रूस, यूगेप वाले मानवता के श्रादशों से कोसों दूर हैं। वे विजितों

के साथ उदारता क्या न्याय भी नहीं कर सके हैं। खैर, यह राजनीति का विषयान्तर है। श्चव रूस श्रीर लाल सेना से स्तवन-सम्बन्धी सुमन जी का एक गतिमय गीत लीजिए-

> 'यगों की सड़ी रुढियों को कुचलती, जहर की लहर सी मचलती, श्रन्धेरी निज्ञा में मजालों सी जलती. चली जा रही है बढ़ी लाल सेना। समाजी विषमता की नीवें मिटाती. गरीबों की दुनिया में जीवन जगाती, ग्रमीरों की मोने की लंका जलाती.

चली जा रही है बढी लाल सेना।'

इम रूस की बहादरी श्रीर देश-प्रेम की सराहना कर सकते हैं विन्तु इम प्रगति-वादियों के साथ सर-में-सर मिलाकर यह नहीं कह सकते कि 'लाल रूस का दुश्मन साथी दुश्मन सब इन्सानों कार। रूप में भी दोप हो सकते हैं, उपमें भी साम्राज्य-लिप्सा स्त्रीर एटम बम्ब को विध्वंतकारियो अमानव भावना आ सकती है।

प्रम-गीत - प्रगतिवाद सिद्धान्ततः रूढियो के विरुद्ध है श्रीर उसमें उन्मुक्त प्रेम को ऋषिक ऋाश्रय मिलता है। नवीन, नरेन्द्र तथा ऋञ्चल के प्रेम-गीतों में भौतिक पत की प्रधानता है और रूढियां के प्रति विद्रोह प्रतिध्वनित होता सुनाई पड़ता है। हम विस्तार-भय से ऐसे गीतों को न देकर उटाहरणसम्हप अञ्चल जी का केवल एक गीत देंगे जिसमें वासना की गन्ध ऋवश्य है किन्तु उसकी भौतिकता मानसिक धरातल पर पहुँची हुई प्रतीत होती है। देखिए--

> 'ठहर जाग्रो घड़ी भर ग्रीर तुमको देख लें ग्राँखें, तुम्हारे रूप का सित ग्रावरण कितना मुभे शीतल, तुम्हारे कंठ की मध् वंसरी जलधार सी चंचल, तुम्हारी चितवनों की छाँह मेरी श्रात्मा उज्ज्वल उलझती फडफड़ाती प्रारा-पंछी की तरुण पांखें'

— हिन्दी-गीत-काव्य के एक उद्धरण से उद्धृत (पृष्ठ २६३-६४)

हिन्द मुसलिम-ऐक्य-प्रगतिवाद ने प्रत्यन्त जीवन के सम्पर्क में त्राकर राजनीति में भाग लिया त्रीर वह यथाराक्ति हिन्दू-मुसलिम-देक्य की श्रोर प्रयत्नशील रहा है। स्वयं धर्म से उदासीन होने के कारण ये लोग टोनों को समता-भाव से देखने की ऋधिक जमता रखते हैं। धार्मिक रूढ़ियों के विरोधी होने के कारण रूढ़ियस्त हिन्दू धर्म का इन्होने बुद्ध श्रिधिक विरोध किया है यद्यपि मुसलिम धर्म मैं भी रूढ़िवाद कम नहीं है। इस समताभाव के लिए सब जगह धार्मिक विद्रोह ही उत्तरदायी नहीं है वरन् इसके अन्तस्तल में कहीं-

कहीं उच्च मानवता के भी दर्शन होते हैं। नरेन्द्र जी को निम्नोल्लिखित कविता में मान-वता की ही भावना प्रधान है। देखिये—

> 'मैं हिन्दू हैं, तुम म्सलमान, पर क्या दोनों इन्सान नहीं! मै तुम्हें समभता रहा म्लेच्छ, तुम एभे विशाक भ्रौ' दहकानी ! सदियों हम दोनों साथ रहे यह बात न ग्रब तक पहचानी! दोनों ही धरती के जाये हम ग्रनचाहे मेहमान नहीं। में हिन्दू हें, तुम मुसलमान, पर क्या दोनों इन्सान नहीं! हैं ग्रलग-ग्रलग हम दोनों के व्यवहार मान. जीवन-दर्शन सांस्कृतिक स्रोत दोनों के दो करते दो भावों का सिचनः पर दो होकर भी सिल न सके, तो दोनों का कल्याण नहीं! मै हिन्द हँ, तुम म्सलमान, पर क्या दोनों इन्सान नहीं!'

ऐसी कविताएँ गीत की श्रेशी में तो नहीं त्राती हैं किन्तु इनको एक भाव-धारा के उटाहरणस्वरूप दे दिया है।

कायावादी गीतों की अपेदा प्रगतिवादी गीतों में अधिक सरलता और स्पष्टता है किन्तु वे लोग भी लत्त्ण-व्यञ्जना के प्रयोगों से अब्द्रुते नहीं है । उनके अलङ्कार विधान भी बनते जाते हैं। अन्धकार का उपमान कीयले की खान में काम करने वाली मजदूरनी बनाया जाता है। उनके विषय भी कुछ नये हैं जिनके प्रति हमारे हृदय का साधारणी-करण होने में देर लगेगी। प्रगतिवाद ने भी किसी अंश में छायावाद की कला को अपनाया है। वे भी करील, पलाश जैसे प्रतिकों का व्यवहार करते हैं। कुछ छायावादी लोगों के प्रगतिवाद में आ जाने से ये दोनों वाद भी एक दूमरे दे निकट आ गये हैं।

प्रयोगवाद — इधर अश्चेय जी के सम्पाटकस्य में प्रकाशित 'तारसप्तक' के दोनों भागों ने हिन्दी के गीतकाव्य को खायावाद-हालावाद और प्रगतिवाद की राहों से हटाकर प्रयोगवाद की पगडरडी को श्रोर उन्मुल किया है । श्रॅंभे जी के प्रतीकवाद टी॰ एस॰

इलियर एजरापाउएड स्नादि की किवतास्रों का विशेष प्रभाव प्रयोगवादी किवयों पर स्पष्ट दीखता है। स्रज्ञेय जी के स्नितिश्वत इस वाद के प्रमुख किवयों में गिरजाकुमार माशुर, नरेश मेहता, धर्मवीर 'भारती' स्नौर भवानीप्रसाद मिश्र स्नादि का नाम उल्लेखनीय है। प्रयोगवादी रचनास्रों में 'हरी घास पर च्ला भर', 'टंडा लोहा', 'धूप के धान' स्नौर 'नाव के पत्व' का नाम विशेष गण्नीय हैं। प्रयोगवादी किवता ने हिन्दी गीतिकाव्य बहुत-कुछ नया देने के बाद भी कुछ उलभी हुई संवेदनास्रों के कुहासे में भटका दिया है जहाँ पर हृदय की सहज स्नुम्लियों की बोमल भंकार की स्रपेद्या चांका देने वाले चमत्कारवाद की चमक स्राधिक है। प्रेषणीयता का इस प्रकार के गीतों में स्नभाव है; कहीं-कही तो प्रयोगवादी काव्य सर्वथा गद्य के रूप में स्नाकर रसहीन हो गया है। यद्यपि स्ननेक नए विषयों स्नौर नई तथा निराली मानसिक स्थितियों पर प्रयोगवादियों ने रचनाएँ की हैं स्नौर इस प्रकार प्रस्तुत स्नौर स्वश्वत न होने तथा भावनास्नों के साधारणीकरण न होने से काव्य का सहज रूप प्रस्तुत नहीं हो सका स्नौर उसमें प्रयोगों—उपमा, रूपकादि का ही वैनिज्य स्रधिक दिखाई पडता है।

नीचे एक प्रयोगवाटी कविता का उटाहरण दिया जाता है । पीटी लकीर से हटी हुई उपमाएँ विशेष रूप से दृष्टच्य हैं—

'घाव पुराने पीड़ा के जाने भ्रनजाने में सबसे भ्राज हरे गीले सूजे! रह रह कर बह जाती भ्रसह्य लहर मानो बिजली का तीव्र करेंट ठहर पास मौन तड़पा देता नाली के कीड़ों जसा इधर उधर।'

## म्राधुनिक गीत-काव्य को विशेषताएँ

(१) ऋष्याधिनक गीत-काव्य ऋषिक व्यक्तिपरक है। (२) उसमें प्राचीन की ऋषेता विचार श्रीर प्राकृतिक सम्पर्भ का ऋषिक समावेश होता है। (३) विचार के भिन्न-भिन्न खरडों का ऋलग-ऋलग बन्धों (Stanzas) में विभाजन रहता है ऋौर उनके ऋन्तिम चरगों का स्थाई से तुक-साम्य रहता है। (४) ये पंक्तियाँ मात्रिक लयप्रधान होती हैं।

विशेष—(१) गीत-काव्य के स्रतिरिक्त स्रौर भी बहुत सी मुक्तक कविताएँ लिखी गई हैं किन्तु उनमें प्रायः वे ही प्रवृत्तियाँ हैं जो गीत-काव्य में हैं। उनमें गेयत्व

स्रौर भावातिरेक स्रपेक्षाकृत कम है। गीत-काव्य में तो विशेष रूप से स्रौर वंसी किव-तास्रों में भी मात्रिक छन्दों का ही प्राधान्य रहा है। संस्कृत के गीत-काव्य गीत-गोविन्द में भी मात्रिक छन्दों का ही बाहुल्य है। स्रब तो किवता को छन्दों के बन्धनों से मुक्ति मिल गई है। मात्रास्रों की भी नाप-तोल नहीं होती है। प्रत्येक पंक्ति में स्रपनी गित स्रौर लय होती है फिर भी मात्रास्रों की नाप-तोल स्रौर तुक का मान नितान्त रूप से उठा नहीं है।

(२) प्रसाद जी ने श्रव्य-काव्य को पाठ्य-काव्य कहा है। वास्तव में छापेखाने के ग्राविष्कार से श्रव्य-काव्य ग्रब पाठ्य ही हो गये हैं किन्तु हम प्राचीन शब्दावली को बदलना नहीं चाहते हैं। बहुत से शब्द ऐसे हैं जिनकी ग्रब सार्थकता नहीं है किन्तु व्यवहार में ग्राते हैं। पत्र ही ऐसा शब्द है। ग्रब पत्र भोज-पत्र पर नहीं लिखे जाते हैं।

# श्रव्य-काव्य (गद्य)

# कथा-साहित्य उपन्यास

कथा-कहानी सुनने की प्रवृत्ति मनुष्य में चिरकाल से चली आ रही है । सभी लोगों ने राजा और रानी की कहानी अपने बाल्यकाल में सुनी होगी। यह विदित है कि उस काल की कहानियों का मुख्य उद्देश्य 'फिर' अरथवा उसके

स्वाभाविक प्रवृत्ति पश्चात् 'क्या हुआ।' की जिज्ञासा की पूर्ति रही। यह जिज्ञासा अपनर है और सदा ऋतृष्त रहती है। ऋधिकांश पाटकों ने एक

राजा की कहानी सुनी होगी जो कभी न खतम होने वाली कहानी सुनना चाहता था। इस इच्छा की पूर्ति में सेंकड़ों असफल कहानी सुनाने वाले कैंग्खाने में डाल दिये गये। आखिर एक ने एक कहानी सुनाई जिसमें 'फिर' के उत्तर में बहुत काल तक 'फिर-फिर' वही उत्तर मिलता गया, फिर ऐसी चिड़िया आई और एक दाना लेकर फुर उड़ गई, फिर एक चिड़िया आई और एक दाना लेकर फुर उड़ गई। राजा वही उत्तर सुनते-सुनते उकता गया और उसको अपनी हार स्वीकार करनी पड़ी। इस कहानी में सारे कथा- शाहित्य का तत्व आ गया—वह यह कि कथा सुनने में सुनने वाला एक स्वाभाविक कौत्हलवश 'आगे क्या हुआ' जानने के लिए उत्सुक रहता है किन्तु जब तक उत्तर में कुछ नवीनता न हो उसका जी छव जाता है और उसके कौत्हल की हत्या हो जाती है।

श्राजकल शिद्धित समाज ने ऐसी कहानी तो कोई नहीं बनाई जो कभी न खतम हो—'श्रलिफ लैला' श्रीर 'चन्द्रकान्ता-सन्तित' जैसे लम्बे कथानकों का भी श्रन्त हो जाता है—किन्तु इस प्रकार के साहित्य को इतना विस्तार दे दिया है

प्राचीन ग्रीर नवीन कि अनन्तकाल तक पढ़ते चले जास्रो श्रीर उसका पार न मिले। उपन्यास, श्राख्यायिका, कथा-कहानी सभी इस अनन्त

तितृहल की शान्ति के साधन हैं। त्राजकल के उपन्याय पुरानी कहानी के सन्तान-स्वरूप प्रवश्य हैं किन्तु सन्तान त्रपनी माता से कई वातों में मिन्न है, साथ-ही-साथ सन्तान के कौत्हल के वंशपरम्परागत गुण मौजूद हैं। वर्तमान उपन्यास स्त्रीर कहानी पुरानी हानी से श्राधिक संगठित होती है। इसमें कार्य-कारण-शृङ्खला स्पष्ट रहती है। स्त्राजकल दे उपन्यास में कौतूहल के साथ बुद्धि-तत्व स्त्रीर भाव-तत्व की भी पुष्टि होती है। स्त्राधिनक

उपन्यासों में जीवन का चेत्र पहले से श्राधिक व्यापक हो गया है श्रीर वह जानवरीं तथा देवी-देवताश्रों में से हटकर श्राधिकतर मनुष्य के चेत्र में केन्द्रस्थ हो गया है।

श्रंग्रेजी शब्द 'नॉविल' (Novel) में जिसका श्रर्थ नवीन है ऊपर की कहानी का तत्व भरा हुश्रा है। मराठी भाषा में श्रंग्रेजी शब्द के श्राधार पर 'नवल कथा' शब्द गढ़ लिया गया है। मराठी में उपन्यास को 'कादम्बरी' भी व्यत्पत्ति कहते हैं। यह एक व्यक्तिवाचक नाम जातिवाचक बनाने का

श्रम्बा उटाइरण है। उपन्यास शब्द प्रचीन नहीं है, कम-से-कम उस अर्थ में जिममें उसका आजकल व्यवहार होता है। संस्कृत लच्च प्रमं में 'उपन्यास' शब्द है। यह नाटक की संघियों का एक उपभेद है, (प्रतिमुख संधि का) इसकी दो प्रकार से व्याख्या की गई है। 'उपन्यास: प्रसादनम्' (साहित्यदर्पण, ६१६) अर्थात् प्रसन्न करने को उपन्यास कहते हैं। दूसरी व्याख्या इस प्रकार है 'उपपत्तिकृतो हार्थ उपन्यास: संकीतित:' अर्थात् किसी अर्थ को युक्तियुक्त रूप में उपस्थित करना उपन्यास कहलाता है। सम्भव है कि उपन्यासों में प्रसन्तता देने की शक्ति तथा युक्तियुक्त रूप में अर्थ का उपस्थित करने की प्रवृत्ति के कारण इस तरह की कथात्मक रचनाओं का नाम उपन्यास पड़ा हो किन्तु वास्तव में नाटक साहित्य के उपन्यास शब्द और आजकल के उपन्यास शब्द का हतिहास हो, इस प्रकार का साहित्य आजकल बहुत लोकप्रिय हो रहा है। यदि पुस्तकालयों द्वारा लोकप्रिय पुस्तकों की गणना की जावे तो उपन्यासों श्रीर

प्राचीन काल में कथात्मक साहित्य को कमी न थी किन्तु गद्य में बहुत कम कथाएँ लिखी जाती थीं। उपन्यास के ढंग पर बड़ी कहानियों के तो कादम्बरी, दशकुंमार

कहानियों का स्थान ही सबसे ऊँचा निकलेगा।

कथा ग्रौर कहानियों के वौद्ध जातक, बृहत्कथा, हितोपदेश, पञ्चतन्त्र ग्राख्यायिका दात्रिशत पुत्तिका ग्राटि कई ग्रन्थ हैं। कथा ग्रौर ग्राख्या विका नाम पुराने हैं। टएडी ने कथा ग्रौर ग्राख्यायिका का मे

बतलाक्तर फिर उसका निराकरण कर दिया है। दण्डी ने कहा है कि—-म्राख्यायिका वह है जो केवल नायक द्वारा कही जाय स्त्रौर कथा नायक के स्रतिरिक्त स्त्रौर दूसरे किसी है द्वारा भी कही जा सकती है। फिर वे यह कहते हैं कि कहने वाले के स्राधार पर को भेड़ करना टीक नहीं—'स्रन्योवक्ता स्वयंवेति की दृग्वा भेदकारणम्'।

उपन्यास में कल्पना का पूरा संयम त्रीर व्यायाम रहता है । उपन्यासका

विश्वामित्र-की-सी सृष्टि बनाता है किन्तु ब्रह्मा की सृष्टि के नियमों से भी बँधा रहता है। उपन्यास में सख, दःख, प्रेम, ईर्ष्या, द्रेष, ग्राशा, ग्राभिलाषा,

उपन्यास महत्त्वाक ं त्वात्रों, चिरित्र के उत्थान श्रौर पतन श्रादि जीवन के श्रौर नाटक सभी दृश्यों का समावेश रहता है । उपन्यास में नाटक की

- अप्रपेद्धा त्र्यधिक स्वतन्त्रता है किन्तु नाटक के मूर्त साधनों के न कमी को शब्द-चित्रों द्वारा करता है । नाटक में पाच कळ

श्रभाव में उपन्यासकार उस कमी को शब्द-चित्रों द्वारा करता है । नाटक में पात कछ शब्दों द्वारा व्यञ्जित करते हैं श्रीर कुछ भाव-भङ्गी द्वारा । दर्शक की कल्पना पर श्रिधिक जोर नहीं देना पडता । देश-काल श्रीर परिस्थित भी सीन-सीनरी द्वारा व्यक्त हो जाती है। नाटककार के इन सभीतों के न होते हुए भी उपन्यासकार को जीवन का सजीव चित्र श्रिक्त करना पडता है। उपन्यास एक प्रकार का जेबी-थियेटर बन जाता है। उसके लिए बर से बाहर जाने की ऋषवश्यकता नहीं। घर के भीतरी भाग में श्रीर बन-उपवन सभी :थानों में उसका त्रानन्द लिया जा सकता है। किन्तु उस त्रानन्ददान के लिए उपन्यास-कार को शब्द-चित्रों का सहार, लेना पड़ता है । उपन्यासकार को नाटककार की भाँति अमय ख्रीर ख्राकार का भी प्रतिबन्ध नहीं है। उपन्यास का पाठक ख्राने कल में या कल ने बाहर भी चाहे जितनी देर तक उसे पढ़ता रह सकता है। नाटक का दृष्टा नियन समय तक ही नाटक-भवन में रह सकता है किन्त इसी के साथ नाटक में उपन्यास की अपरेता धामाजिकता अधिक है। उपन्यास और नाटक में एक विशेष अन्तर यह भी है कि उपन्यासकार श्रपनी कृति में समय-समय पर प्रेकट होता रहता है श्रीर वह स्वयं पात्रों के विरित्र श्रथवा उनके कार्यों के श्रान्तरिक रहस्यों पर प्रकाश डालता रहता है । नाटककार ईश्वर की भाँति ऋपनी सृष्टि में ऋब्यक्त ही रहता है, वह प्रत्यच रूप से स्वयं कुछ नहीं हहता. जो कुछ उसे कहना होता है वह पात्रों द्वारा ही कहला देता है।

उपन्यास जावन का चित्र है, प्रतिबिम्ब नहीं । जीवन का प्रतिबिम्ब कभी पूरा हों हो सकता है। मानव-जीवन इतना पेचीदा है कि उसका प्रतिबिम्ब सामने रखना

प्रायः ग्रमम्भव है। उसके प्रतिबिम्ब उतारने के लिए जीवन-प्रतिबिम्ब नहीं काल के बराबर ही लम्बा चित्रपट चाहिए। चलचित्रों में भी बरन् चित्र है जो जीवन का चित्र खींचा जाता है उसमें चुनाव रहता है। उपन्यासकार के शब्द-चित्रों में भी चुनाव की ग्रावश्यकता है

बन्तु उसके कारण तारतम्य नहीं टूटने पाता, इसो में उपन्यासकार का कौशल है। उपन्यास ार जीवन के निकट-से-निकट स्राता है किन्तु उसे भी जीवन में बहुत-कुळु छोड़ना पड़ता किन्तु जहाँ छोड़ता है वहाँ वह स्रपनी तरफ से जोड़ता भी है। जितना हम उपन्यास पात्रों को समक्तते हैं उतना जीवन के पात्रों को नहीं समक्त पाते। जीवन के पात्र हमारे जेए स्रभेद्य रहस्य ही बने रहते हैं। जीवन में मानव-विचारों के जानने के लिए कोई मस्तिष्कवेधी, सूद्धम विचारों को प्रकाश में लाने वाली 'एक्स-किरण' नहीं है। उपन्यासकार श्रपनी दिन्य दृष्टि से पात्रों के मनोविकारों श्रीर विचारों को प्रकाश में ले श्राता है। वास्तिविक जीवन के महाराणा प्रताप या तेजसिंह के विषय में हमको इतिहास भी उतना नहीं बतलाता जितना कि उपन्यासकार श्रपनी वलपना के बल से चित्रण कर देता है। मानव-समाज के चित्रण में इतिहास श्रीर उपन्यास की समानता है । इतिहास श्रीर उपन्यास दोनों ही भूत का वर्णन करते हैं किन्तु इन दोनों के दृष्टिकोण में भेद है।

हमारा बहुत सा वास्तविक जीवन ग्रन्यक्त रहता है । उपन्यासकार न्यक्त का बहुत सा हिस्सा छोड़कर ग्रन्यक्त को न्यक्त करता है । इतिहासकार न्यक्त का भी उतना ही

हिस्सा लेता है जितना कि राष्ट्र व जाति के उत्थान-पतन से उपन्यास ग्रौर सम्बन्ध रखता है। इतिहासकार के लिए वाह्य घटनाएँ मुख्य इतिहास हैं। ग्रान्तिरक भावनात्रों का भी वह कभी-कभी वर्णन करता है किन्तु उतना ही जितना कि वाह्य घटनात्रों से ग्रानमेय हो

सके। उपन्यासकार पात्रों के मन का विश्लेषण ही नहीं करता वरन वह एक विश्वास-पात्र की भान्ति पात्रों के मन का आन्तरिक रहस्य भी बतलाता है। इतिहासकार के लिए राष्ट्र मुख्य है, ब्यवित गौग्। उपन्यासकार के लिए व्यक्ति ही सब-कुछ है। वह भी राजिसिंह, दुर्गादास, महाराखा प्रताप, संयोगिता, छत्रसाल त्रादि का वर्णन करता है, किन्त वह उनके व्यक्तित्व की श्रीर श्राधिक ध्यान देता है। समाज श्रीर राष्ट्र को वह पृष्टभूमि के रूप में ही अक्टित करता है। इतिहासकार केवल यह लिखकर संतुष्ट हो जावेगा कि अमरसिंह, महाराणा प्रताप के उनके माथ खाने में न बैठने से अपमानित हुआ था किन्त वह उस अपमान के भाव का स्वरूप नहीं खींचेगा । उपन्यासकार उसके भावों के उत्थान-पतन का परा चित्र खीच देगा । उसके लिए यह बात इतना महत्त्व नहीं रखती कि शिवाजी इस किले में बन्द हुए अथवा उस किले में (यह इतिहासकार का विषय है) जितना कि किले में बन्द होने पर उनके भाव श्रौर विचार । इस किले श्रथवा उस किले में बन्द होने से शिवाजी के व्यक्तित्व में इम अधिक अन्तर नहीं पाते । उपन्यासकार अपने पात्रों को मनुष्य के दृष्टिकोण से देखता है, इतिहासकार राष्ट्र के सम्बन्ध से देखता है. इसलिए उसका त्रेत्र इतना व्यापक नहीं होता है। उपन्यासकार के लिए गंगू तेली ऋौर राजा भोज बरावर हो जाते हैं (यदि गंगू तेली के हृदय का कोई भाव मानव हटय के लिए कोई विशेष महत्त्व रखता हो। ।

इतिहासकार केवल खोज करता है, परिस्थिति श्रीर घटना का वर्णन करता है, उसका निर्माण नहीं करता। उपन्यासकार वैज्ञानिक की भान्ति नई परिस्थितियों का निर्माण कर सामाजिक प्रयोग भी करता है। यह बात इतिहासकार के चेत्र से बाहर है, इसलिए कहा जाता है कि इतिहास में मौलिकता के लिए स्थान नहीं। विश्व-कवि रवीन्द्रनाथ टाकुर ने भी अपने ऐतिहासिक उपन्यास नामक निबन्ध में कहा है कि "उपन्यास में इतिहास मिल जाने से एक विशेष रस संचारित हो जाता है, उपन्यासकार एकमात्र उसी ऐतिहासिक रस के लालची होते हैं, उसके सत्य की उन्हें कोई विशेष परवाह नहीं होती।" " काव्य में जो भूलें हमें जात होंगी, इतिहास में हम उनका संशोधन कर लेंगे। किन्तु जो व्यक्ति काव्य ही पढ़ेगा और इतिहास को पढ़ने का अवसर नहीं पायेगा, वह हतभाग्य है और जो व्यक्ति केवल इतिहास को ही पढ़ेगा और काव्य के पढ़ने के लिए अवसर नहीं पायेगा, सम्भवतः उसका भाग्य और भी मन्द है"—पृष्ठ १२५ और १२७।

एक श्रंग्रेजी लेखक ने कहा है, "उपन्यास में नामों श्रौर तिथियों के श्रितिरिक्त श्रौर सब बातें सच्ची होती है, इतिहास में नामों श्रौर तिथियों के श्रितिरिक्त श्रौर कोई बात सच्ची नहीं होती है।" "—साहित्यालोचन (पृष्ठ २२६)। यह बात श्रित्युक्ति श्रवश्य है किन्तु इससे उपन्यास श्रौर इतिहास की प्रवृत्ति पर श्रच्छा प्रकाश पड़ता है। उपन्यास में हृदय के सत्य की श्रपेचा नाम श्रौर तिथियों को कम महत्त्व दिया जाता है। इतिहास की हिण्ट में मावों की श्रपेचा नाम श्रौर तिथियों को विशेष महत्त्व प्रदान किया जाता है। इतिहास में एक तिथि निश्चित् करने के लिए पन्न-के-पन्ने रंगे जाते हैं किन्तु उपन्यास में ऐसा नहीं होता। उसके दृष्टिकीण में शाश्चतता श्रौर व्यापक मानवता का श्रिषक मान है, इसी उसमें तिथियों का कम महत्त्व रह जाता है।

उपन्यास में व्यक्ति की छा.धक प्रधानता के कारण वह जीवनी के स्राधिक निकट स्राता है किन्तु जीवनोकार इतिहासकार की भाँति सत्य से स्राधिक बंधा रहता है । उप-न्यासकार सत्य का छाटर करता हुस्रा भी छपने स्रादशों की

उपन्यास की पूर्ति तथा कथा को ऋधिक रोचक या प्रभावशाली बनाने के सीमाएँ लिए कल्पना से काम ले सकता है। वह घटना के सत्य से

नहीं वंधता वरन संगति श्रीर सम्भावना से नियन्त्रित रहता

है। इसिलए उपन्यास, जीवनी ऋौर काव्य के बीच की वस्तु है। कहीं-कहीं उसमें जीवन-सम्बन्धी मीमांसा का टार्शनिक तत्व भी छा जाता है। उसमें जीवनी-का-सा व्यक्तित्व का महत्त्व ऋौर सत्य का भी ऋ। ग्रह रहता है किन्तु उसका सत्य का मान-द्रण्ड काव्य के मान-

१. ये पंक्तियाँ Hudson के An Introduction to Literature (पृष्ठ १६६) की निम्नोलिखित पंक्तियों का श्रवाद है—

A Wit has said: "In fiction everything is true except names and dates; in history nothing is true except names and dates." दगड से मिलता है। उसमें सत्य को सुन्द्र श्रीर रोचक रूप में देखने की प्रवृत्ति रहती है। उपन्यास की चार सीमाएँ निदिष्ट की जा सकती हैं। एक श्रोर वह इतिहास या जीवनी-की-सी वास्तविकता का श्रनुकरण करता है (व्यक्तित्व के साथ) दूसरी श्रोर उसमें काव्य-का-सा कल्पना का पुट, भावों का परिपोषण श्रोर शैली का सौन्द्ये रहता है। इसके साथ यदि एक श्रोर उसमें दार्शनिक-की-सी जीवन-मीमांसा श्रोर तथ्योद्घाटन की प्रवृत्ति रहती है तो दूसरी श्रोर उसमें समाचार-पत्रों-की-सी कौत्हल-वृत्ति श्रोर वाचालता भी रहती है।

डाक्टर श्यामसुन्दरदास की दो हुई उपन्यास की परिभाषा इस प्रकार है—

उपन्यास मनुष्य के वास्तविक जीवन की काल्पिनक कथा

परिभाषा है — (साहित्यालोचन; पृष्ठ १८०) । मुंशी प्रेमचन्दजी

उपन्यास को मानव-चरित का चित्र कहते हैं।

"मैं उपन्यास को मानव-चरित्र का चित्र-मात्र समक्तता हूँ । मानव-चरित्र पर प्रकाश डालना त्र्रीर उसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व है ।" —प्रेमचन्द—कुछ विचार; (पृष्ठ ३८)

New English dictionary की उपन्यास की परिभाषा इस प्रकार है—

'A fictions prose tale or narrative of considerable length, in which characters and actions professing to represent those of real life are portrayed in a plot'.

—The Quest for Literature by G. J. Shipley.

—पृष्ठ ३५४ से उद्धृत

श्रर्थात् एक लम्बे श्राकार की काल्पनिक कथा या प्रकथन है जिसके द्वारा एक कार्य-कारण श्रृंखला में बंधे हुए कथानक में वास्तविक जीवन का प्रतिनिधित्व करने वाले पात्रों श्रीर कार्यों का चित्रण किया गया हो । संज्ञेप में हम कह सकते हैं कि उपन्यास काये-कारण-श्रृंखला में बँधा हुआ वह गद्य कथानक है जिसमें श्रपेक्षाकृत श्रिधिक विस्तार तथा पेचीदगी के साथ वास्तविक जीवन का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों से सम्बन्धित वास्तविक वा काल्पनिक घटनाश्रों द्वारा मानव-जीवन के सत्य का रसात्मक रूप से उद्घाटन किया जाता है।

उपन्यास के तत्त्वों पर विचार करने से पूर्व हमको उपन्यासकार के गुगाों पर विचार कर लेना आवश्यक है क्योंकि हर एक कलाकार उपन्यासकार नहीं बन सकता है। हेनरी फील्डिंग (सन् १७०७-१७५४) ने उपन्यासकार के चार उपन्यासकार के गुगा गुण अप्रेचित माने हैं। सबसे पहला है प्रतिमा, इसकी भर-पूर मात्रा में आवश्यकता है। इसके बिना तो कोई साहित्य-

सुजन हो ही नहीं सकता श्रीर न उसमें वह पारदर्शक दृष्टि श्रा सकती है जिससे कि मानव-हृदय के रहस्य को देख सके श्रीर उसका उद्घाटन कर सके। दूसरा गुण है विद्वता श्रार्थात् साहित्य श्रीर इतिहाम का श्राध्ययन। यह श्रावश्यक नहीं कि वह दूसरे कलाकारों की नकल करे किन्तु फिर भी उनका श्राध्ययन श्रावश्यक है इसलिए कि उन लोगों ने जिन मानव-हृदय के रहस्यों का श्राध्ययन किया है उससे वह लाभ उठावे श्रीर उनकी नई परिस्थितयों में खोजे। तीसरा गुण है, लोक-व्यवहार-ज्ञान। यह श्राध्ययन से नहीं वग्न् निजी निरीक्षण से प्राप्त हो सकता है। उपन्यासकार को जीवन के प्रायः सभी क्तेंत्रों से परिचित होना वाँछनीय है। यह गुण मुन्शी प्रेमचन्द जी में भरपूर मात्रा में मौजूद या। चौथा है, सहृदयता जिसके बिना वह दूसरों के सुख-दुःख का श्रानुभव नहीं कर सकता। दूमरों को क्लाने के पहले उसमें स्वयं रोने की क्षमता हो—'जाके पाँय न फटी बिवाई, सो का जाने पीर पराई'। यदि उपन्यासकार के पैर में स्वयं बिवाई पड़ी हो तो बहुत श्रव्छा है। बिना विवाई उत्पन्न हुए भी सहृदय बिवाइयों की पीर का श्रमुभव कर सकता है किन्तु यह श्रमुभव सस्ती भावुकता में न परिण्त हो जाना चाहिए। उससे कलाकार को यथासम्भव बचना चाहिए।

उपन्यास के तत्व थोड़े-बहुत मतभेद के साथ इस प्रकार पाये जाते हैं—
(१) उपन्यास-वृत्त या कथावस्तु, (२) पात्र क्रौर चरित्रउपन्यास चित्रण, (३) वार्तालाप या कथोपकथन, (४) वाताके तत्त्व वरण, (५) विचार क्रौर उद्देश्य, (६) रस क्रौर भाव
(७) शैली।

भिन्न-भिन्न उपन्यासकार अपनी रुचि श्रीर आवश्यकताओं के अनुकूल भिन्न-भिन्न अंगों या तत्वों पर अधिक बल देते हैं । वास्तव में ये तत्व एक दूसरे से मिले रहते हैं श्रीर इनका एक दूसरे से अलग करना इतना ही किटन है जितना कि किसी सुन्दर फून से उसका रंग । आजकल के लोग कथावस्तु की अपेन्ना चिरत्र-चित्रण पर अधिक जोर देने हैं । संस्कृत-साहित्य में नाटक के तत्व का तो श्रच्छा विवेचन किया गया है किन्तु कथात्मक साहित्य के अधिक न होने से इस विषय पर उन्होंने कम लिखा है। दएडो के काव्यादर्श आदि अन्यों में कथा और आख्यास्वायका के भेद पर थोड़ा-बहुत विचार किया गया है। उपन्यास के तत्वों के सम्बन्ध में जो विचार हिन्दी अन्यों में दिया गया है वह अधिकांश अपे जी अन्यों के आधार पर है किन्तु आदर्शों के भेद और रुचि वै। चन्न्य के कारण इन तत्वों के विवेचन में थोड़ा-बहुत अन्तर हो सकता है। अन एक-एक तत्व का अलग-अलग विवेचन किया जाया।

#### कथावस्तु

यद्यपि त्राजिकल इस तत्व को बहुत कम महत्त्व दिया जाता है तथापि यह उपन्यास का मूल है क्योंकि ब्राखिर उपन्यास की गणना कथात्मक साहित्य में ही की जाती है । यह ही उपन्यास की भित्ति है जिस पर मनचाहे

ग्रुच्छे कथानक रंगों में चित्र श्रंकित किये जा सकते हैं । चित्रों की सुन्दरता के गुरा में भित्ति का विशेष प्रभाव पड़ता है । उपन्यासकार का बहुत-कुछ कौशल उसके कथानक के चुनाव में है । यद्यपि वर्णन-

कौशल द्वारा साधारण कथानक में भी सुन्दरता लाई जा सकती है तथापि रचना की उत्तमता ऋषिवांश में सामग्री की उत्तमता पर निर्भर रहती है। जो सुन्दर मूर्ति संगमरमर की गढ़ी जा सकती है वह खुरदरे कड़े पत्थर की नहीं। तुलसीदास जी की सफलता उनके चिरत्र-नायक के चुनाव तथा वर्णन-कौशल में ही है। कथानक का विषय कहीं जीवन से मिलता है और कही इतिहास-पुराण आदि ग्रन्थों से। जीवन से लिए हुए कथानक में लेखक सहज ही में सजीवता ला सकता है। इतिहास के पात्रों में सजीवता लाने के लिए अधिक करूपना की आवश्यकता होती है। उपन्यास कथानक-घटनाओं का संकलन-मात्र नहीं है उनका कार्यकारण-श्रांचला में बंधे हुए रूप में उपस्थित करना होता है जिससे कि कोई भी बुढिमान् पुरुष उन घटनाओं के पारस्परिक सम्बन्ध का अध्ययन कर सके। यही श्रंखलाब्द्धता कथावस्तु के अँग्रेजी नाम प्लॉट (Plot) को सार्थकता प्रदान करता है।

कथानक का विषय ज्नकर उसका उचित विश्यास उपन्यासकार का दूसरा कार्य है। वह देल्ला है कि कितना लिले और कितना न लिले । जो रक्खा जाये उसमें किस प्रकार से कम और कार्य-कारण की शृंखला स्थापित की जाये तथा उसे पाटकों की रुचि के अनुकूल बनाया जाये । कम और कार्यकारण-श्रंखला ही उपन्यास कृत का मूल है। यही बात उपन्यास को 'नानी की कहानी' से पृथक करती है । उपन्यास के पढ़ने वालों में केवल कौत्हल की ही वृत्ति नहीं होती वरन स्मृति और बुद्धि भी होती है । वे पूर्वापर सम्बन्ध लगाते हैं और उसकी युवितमत्ता तथा सम्भावना भी देखते हैं । पाटक-गण अपने भावों और विचारों की पुष्टि के लिए मानसिक खाद्य चाहते है, इसके अवितिरक्त वे कथानक की रोचकता की भी अपेत्ता करते हैं । अच्छे कथान के गुण नीचे दिये जाते हैं।

मी लिकता— अन्छे कथानक में मी लिकता, कौशल, संभवता, सुसंगठितता तथा रोचकता आवश्यक हैं। मी लिकता का प्रश्न बड़ा जटिल है। वैसे तो जितने उपन्यास हैं उन सबके कथानक पन्द्रह-बीस मृल समस्याओं में घटाये जा सकते हैं। अधिकतर उपन्यासों

में एक प्रेमी किसी को प्रेम करता है, फिर बाधाएँ उपस्थित होती हैं, कहीं पर वे बाधाएँ नि स्त कर दी जाती हैं और कहीं पर इतनी बढ जाती हैं कि दोनों श्रोर नैराश्य फैल जाता है। कभी मृत्यु तक हो जाती है और कभी सन्यास, समाज-सेवा श्रादि का सहारा लेकर नैराश्य को भुला दिया जाता है। कहीं पर त्याग की भावना ऋषिक दिखाई जाती है. तो कहीं पर स्वार्थ-साधन में चातुर्य की विशेषता। कब उपन्यासों में डाका, इत्या, चोरी ब्राटि की खोज श्रीर कुछ में साहत के कार्य दिखलाये जाते हैं। यदापि त्राजकल उपन्यास के विषय का चेत्र वहत-कळ विस्तत होता जाता है श्रीर उसमें विचार तथा विश्लेषण का पर्याप्त मात्रा में समावेश हो गया है तथापि ऋधिकांश उपन्यासों में उपयुक्त बातों मैं से कोई-न-कोई बात श्रवश्य रहती है किन्त इन्हीं वातों को दिखलाने के भिन्न प्रकार हैं । इन्हीं प्रकारों की भिन्नता में लेखक की मौलिकता है । एक हो भाव कई प्रकार से दरसाया जा सकता है. जैसे त्याग -- कहीं तो धन-सम्पत्त का. कहीं सिद्धान्तों का ख़ौर कहीं महत्त्वाकां जा हो उसी प्रकार प्रेमियों का प्रथम दर्शन कई प्रकार से बतलाया जाता है । कोई तो नायक-नायिका का प्रथम मिलन वालक-बालिकाओं की कीडा में, जैसे गुडियों का घर बनाते हुए या रेत का भाड़ बनाते हुए दिखाते हैं (जैसे शारद बाजू के 'देवदास' में), कोई लेखक नायक नायिका को ट्रामकार में मिलाते हैं, कोई तीर्थ-यात्रा में (यथा बाट जयशंकर प्रसाद के 'कंकाल' में) या दर्घटना में (जैसे खीन्द्रनाथ ठाकर की 'नौका हुबी' में). तो कोई स्कूल या कालिज, सभा-सोसाइटी, व्याख्यान या सेवा-समिति में मिलाते हैं । ये सब प्रकार प्रत्येक देश की सभ्यता श्रीर संस्कृति के श्रुनुकृल होते हैं। इमारे यहाँ समाज की बढ़ती हुई स्वतन्त्रता में भी बालक-वालिकात्रों में स्वतन्त्र प्रेम श्रीर एक दूसरे के प्रेमा-कर्पण की इतनी लीला नहीं दिखाई जा सबती है जितनी कि पश्चिमी देशों के उपन्यासों में । इमारे देश की सामाजिक समस्याएँ योरोप की सामाजिक समस्याओं से भिन्न हैं। भारतवर्ष में जो सम्मिलित कुद्भव की प्रथा है वह योरोप में नहीं है । इन्हीं सामाजिक परिस्थितियों के अनुकल लेखक वर्षन का नया ढंग एव सकता है । नई स्मस्याओं के उपस्थित होने पर नये विपय मिल जाते हैं। श्राजकल जैसे श्रद्धतों का विषय नये लेखकों के लिए वड़ा उपजाक क्षेत्र बन गया है । वेश्याश्रों का उद्धार (जैसे देमचन्ट के सिवा-सद्वर में), पूंजीपति श्रीर मजदूर (यथा मैबिसमा गोर्की के 'मद्र' नामक उपन्यास में), राजा-प्रजा के सम्बन्ध (जैसे विकटर खुगों के 'ला मिजरेबल्स' में), देश-विदेश की साहस-पूर्ण यात्र एँ (जैसे स्टीवेन्सन के 'ट्रेजर श्राइलैंग्डर मे) श्रादि विषय हिन्दी उपन्यासकारों की प्रतिमा को श्राक्षित कर रहे हैं । बहुत से बैज्ञानिक श्रीर राजनीतिक विषय भी श्रपनाये जा सकते हैं। योरोप में प्रेतवाद को लेकर भी बहुत से उपन्यास लिखे गये हैं-मेरी कोरेलो के उपन्यास 'टी माइटी एटम' में एक घोर नास्तिक का चित्र खींचा गया हैं, स्टीवेन्सन के 'डॉ॰ जैकेल एएड हाइड॰ में दुहरे व्यक्तित्व (Double Persona-

lity) का उदाहरण उपस्थित किया गया है। श्री प्रतापनागयण श्रीवास्तव के 'विदार नाम के उपन्यास में एक विशेष श्राघात द्वारा पूर्व-जन्म की रमृति जाग्रत कराई गई है। विषय की नवीनता हो तो बहुत श्रव्छी बात है किन्तु बर्गन का दग श्रवश्य नवीन होना चाहिए। समीत्रक इसी मौलिकता को देखता है। प्रेम का विषय बहुत विस्तृत श्रवश्य है श्रीर वह जीवन की एक मुख्य समस्या भी है किन्त उसको छोडकर भी संसार की बहुत सी ऋौर भी समस्यायें हैं । प्रेम में यह विशेषता ऋवश्य है कि उसका सम्बन्ध गृहस्थाश्रम से है ब्रीर उसमें हाथी के पैर की भाँति जीवन की सब समस्यात्रों का समावेश होता है । जिस प्रकार मृत्यु जीवन का अन्त कर देती है उसी प्रकार विवाह जीवन की तैयारी है । सफल प्रेम में गहस्थाश्रम की सफलता है। श्राज-कल प्रेम का शास्त्रत त्रिकोण (क ने ख को प्रेम किया ऋौर ख ने ग को तथा ग ने क को) ही उपन्यास का विषय नहीं रहा है । आजकल का जीवन बढ़ा जटिल है । उसकी समस्यायें भी अनेक हैं, इसलिए मौलिकता के लिए बहुत गुँ जाइश हो गई है। फ्रायड के प्रभाव से मनोविश्लेषण का बोलबाला हिन्दी उपन्यास देत्र में भी हो चुका है । इसके कारण उपन्यासकार के लिए एक नई तिलस्मी कोटरी का द्वार खल गया है । हिन्दी उपन्यासों में गांधीवाद श्रीर मार्क्सवाद के सापेक्षित महत्त्व का भी विवेचन उपस्थित किया जाने लगा है।

कीशल—कौशल से श्रिमिप्राय कथावस्तु में सम्बन्ध-निर्वाह, उसकी उलभनों को सुलभाने की चतुरता है। नौशल को उपन्यास या कथावस्तु का प्रधान आंग नहीं कह सकते। इस प्रकार के कौशल से बुद्धि तथा कौत्हल की तृष्ति और पृष्टि तो अधिक होती है किन्तु भाव-तत्त्व अथवा रागास्मिका वृत्ति का बहुत कम पोपण होता है और न चरित्र-चित्रण के लिए ही कुछ सामग्री मिलती है।

कुछ उपन्यासों के कथानक साटा होते हैं श्रीर कुछ के पेचीटा । पेचीटा कथानकों में विशेषकर उनमें जिनमें कि एक से श्रिधिक कथा समानान्तर रूप से चलती है कौशल की बहुत श्रावश्यकता रहती है ।

सम्भवता—सम्भवता कथानक का बहुत आवश्यक गुण् है। श्रसम्भव बात सुनने को कोई तैयार नहीं होता है। विरोध का आभास प्रिय होता है किन्तु वास्तविक विरोध रस का घातक है। तिलिस्मी उपन्यासकारों को भी सम्भवता का ख्याल रखना पड़ता था। उपन्यास में सम्भव ही सत्य की कसौटी है। 'श्रसम्भाव्यं न वक्तव्यं प्रत्यक्षमपि दृश्यते के' आजकल यूरोप के उपन्यासों में प्रेतवाद आता है वह भी इसी कारण कि प्रेतवाद की बहुत-कुष्ठ सम्भावना मनोवैज्ञानिक अनुसंधान द्वारा प्रस्थापित हो गई है। इस युग में मनुष्य की बुद्धि का ही अधिक सहारा लिया जाता है, दैवी सहायता में लोग कम विश्वास रखते हैं। इसका यह अभिप्राय नहीं कि दैवी सहायता होती ही नहीं, दैवी सहायता

होती है किन्तु मानवी साधनों द्वारा, इसलिए उपन्यासकार ने मानवी साधनों से बाहर न जाना चाहिए। कथानक की उलभनों को बौद्धिक उपकरणों द्वारा सुलभाना वाञ्छनीय है क्योंकि इस प्रकार सुलभाई हुई उलभनों में मनुष्य का गौरव बढ़ता है स्त्रौर उन्हीं को लोग स्रिधिक रुचि से पढ़ते हैं।

लेखक को अपना घटना-क्रम ऐसा रखना चाहिए जिससे कि जैसे-जैसे कथानक का विकास होता जाये वैमे-वैसे ही सब बातों की ब्याख्या भी होती जाये। पाठकों के मन में चाहे नैतिक समस्याएँ बनी रहें किन्तु इस बात की समस्या न रहे कि अप्रमुक कार्य किसी पात्र ने क्यों किया। यह पहले ही बतला दिया गया है कि उपन्यास के पात्र जीवन के पात्रों से कुछ भिन्न होते हैं। जीवन के पात्रों की अपेचा उनके उद्देश्य और लच्य अधिक स्पष्ट रहते हैं यदि नही होते हैं तो कर देने पड़ते हैं। उपन्यास के पात्र जब तक स्पष्ट रूप से पागल न दिखाये जाएँ तब तक वे अपनी प्रकृति के विरुद्ध काम नहीं करते। इसीलिए उपन्यासकार को लोक और शास्त्र का ब्यावहारिक ज्ञान आवश्यक है। अपने यहाँ देश विरुद्ध और काल-विरुद्ध दूषण बतलाये गये हैं, वे कथा-साहित्य पर भी लागू हो सकते हैं। ऐतिहासिक उपन्यासों में कालदूषण (Anachronism) का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। सम्भावना के साथ औ चित्य का भी पूरा ध्यान रखना आवश्यक हो जाता है। जाड़ों में तनजेच का कुर्ता और गर्मी में आवरकोट (यदि वह टडे प्रदेश में न हो) पात्र की विच्छितता और उससे बढ़कर लेखक की विच्छितता का परिचय देगा।

उपन्यास में सत्य की कसौटी सम्भावना ही है। उपन्यास एक कलाइ ति है। उसमें सत्य का सुन्दर रूप से प्रदर्शन किया जाता है। इस कारण उपन्यास घटनात्मक सत्य से नहीं बँधता किन्तु वह कोई ऐसी बात भी नहीं कहता जो सम्भव श्रीर घटनीय न हो—'श्रसम्भाव्य न वक्तव्यं प्रत्यक्षमिप दृश्यते'। उपन्यास की काल्पनिक घटनाएँ भी वास्तिविक घटनाश्रों की प्रतिच्छाया होती हैं। यही बात उपन्यास को दन्त कथाश्रों से पृथक् करती हैं। परी लोक की कथाश्रों (Fairy Tales) में सम्भावना का प्रश्न नहीं उटता है। उनमें कल्पना ही वौस्तिविकता होती है किन्तु उपन्यास में कल्पना वास्तिविकता का श्रनुसरण करती है किन्तु उसकी मक्खीमार नकल नहीं करता। कलाकार फोटोशाफर नहीं वरन् चित्रकार होता है। वास्तिविकता में संकुलता के कारण बहुत से रंग हलके दिखाई देते हैं। साधारण लोग पर्याप्त सहृदयता के प्रभाव के कारण श्रपने को उस कोने में नहीं रख सकते जहाँ से सत्य की सुन्दरतम भाँकी मिल सके। उपन्यास हलके रंगों की रूपरेखा स्पष्ट करता है श्रीर पाटक को भी ऐसे कोने पर ले श्राने का प्रयत्न करता है जहाँ से वह सत्य के उसके सुन्दर रूप में दर्शन कर सके। साधारण मनुष्य जिन बातों में बेखवर रहता है कलाकार उनके विषय में सचेत रहता है। वह चलती दुनिया के बेखवर रहता है वह चलती दुनिया के

परिवर्तनशील दृश्यों में शाश्वतता को पकड़ता है। उसकी दृष्टि व्यापक होती है। वह ऐसा चित्र देता है जिसमें मनुष्य का आत्म-भाव निखर आये। उसके चिरत्र के आवश्यक पहलू प्रकाश में आ जायँ। उपन्यासकार जीवन पर आधारित चित्र देता है किन्तु वह चित्र ऐसा होता है जिसके आलोक में हम जीवन को अच्छी तरह समम सकें। वह चित्र के साथ पाठक को एक पारदर्शक चश्मा भी देने का प्रयत्न करता है। कलाकार जीवन का सत्य ही नहीं देता है वरन् सत्य के हार्द समभने की दृष्टि भी देता है।

संगिठितता—उपन्यास एक कला-कृति है। यद्यपि जीवन का प्रवाह किसी कटे-छटे ढाँचे के अनुकूल नहीं है तथापि उपन्यास के कथानक में संगठन, अम और सगित का होना आवश्यक है। आजकल अंग्रेजी भाषा में कुछ उपन्यास ऐसे लिखे गये हैं कि जिनमें जीवन का क्यौरा पूरा-पूरा दिया गया है और वे पूरे जीवन की सिनेमा-रील से बन जाते हैं किन्तु वे नियम नहीं कहे जा सकते वरन् अपवाद ही माने जायँगे। अधिक व्यौरा देने के कारण आजकल के उपन्यास में समय का विस्तार सकुचित कर दिया जाता है अर्थात् उसका सम्बन्ध वर्षों की घटनाओं से नहीं वरन् एक या टो दिन का ही होता है (जेम्स जॉयस का उलीसस' नामक उपन्यास इसका उदाहरण है)।

संगठन से श्रिमिप्राय यह है कि न तो कोई श्रावश्यक बात छूटे श्रीर न कोई श्रावश्यक बात श्राये । इसके साथ यह भी वाञ्छनीय है कि घटनाएँ कार्य-कारण-शृङ्खला में बंधकर क्रमागत रूप में दिखाई दें । कार्य-कारण-शृङ्खला में बंधना ही घटना-चक्र को कथावस्तु का रूप देता है । बहुत से कथानकों में दो कथाएँ साथ-साथ चलती हैं श्रथवा श्रमेक घटनाश्रों का गुम्फन किया जाता है । कलाकार का कौशल इस बात में है कि वे सब घटनाएँ एक दूसरे के साथ कार्य-कारण-शृङ्खला में बंधी हुई साथ-साथ चलें श्रीर टूटी हुई माला के दानों की माँति विच्छिन न दिखाई पड़ें । इस गुण की भी श्राजकल उपेन्ना होने लगी है । बहुत से कथानकों में एकसूत्रता केवल इसी बात की रहती है कि वे एक ही पात्र से सम्बन्धित हैं ('श्रज़ेय' जी का 'शेखर—एक जीवनी' नामक उपन्यास इसका उटाहरण हें)।

संगठन के साथ ही क्रम और संगित का भी प्रश्न लगा हुआ है। हम घटनाओं को काल-क्रम अथवा स्थान-क्रम में ही ले सकते हैं। क्रम, वर्णन के सौष्ठव तथा कथानक के समभने के लिए और संगित, कथा-वस्तु की एकता और पात्रों के व्यक्तित्व का बनाये रखने के लिए आवश्यक हैं किन्तु इन गुणों को सीमा के भीतर ही रहना चाहिए। संगठन क्रम और संगित का आधिक्य कथा-वस्तु की कृत्रिमता का आभास देने लगता है। कथावस्तु में जीव--की-सी स्वच्छन्दता और स्वामाविकता वाञ्छनीय है किन्तु इसको उच्छ्ञ्चलता की सीमा तक न ले जाना चाहिए। यहाँ पर भी मध्यम मार्ग का अनुसरण् करना अथस्कर है।

रोचकता-रोचकता जीवन के लिए चाहे आवश्यक न हो किन्त उपन्यास के लिए श्रात्यन्त श्रावश्यक है। जीवन में ऊब पैटा करने वाली वस्त्त्रों से कभी-कभी भाग नहीं सकते हैं ख़ौर न हमेशा जी उबाने वाली बात चीत को टाल सकते हैं किन्त उपन्यास को हम बन्द करके रख सकते हैं। यदि उसकी अरोचकता की कुख्याति फैल जाय तो उसकी बिक्री भी बन्द हो सकती है। रोचकता के लिए कौतहल और नवीनता आवश्यक है। एक बार कीतृहल यदि शान्त हो गया तो उसका दुवारा जाग्रत करना कठिन हो जाता है। पुनरुक्ति तो ब्राजकल लोग राम-नाम की भी पसन् नहीं करते हैं. कथानक की बात ही क्या है। त्रण-त्रण में नवीनता प्राप्त करते रहना सौन्दर्थ का व्यापक ग्रण है। 'नाविल' (Novel) शब्द का ही ऋर्थ है नवीन। उपन्यास में रोचकता बनाये रखने के लिए उपन्यासकार को चाहिए कि वह घटनात्रों को एक-दूसरे से सम्बन्धित रखता भी श्राकस्मिक श्रीर अप्रत्याशित को कथानक में स्थान दे। वह अपत्याशित ऐसा हो जो कार्य-करण-शृङ्खला से बाहर न होता हुआ भी पाठक की कल्पना से बाहर हो। इसलिए उपन्यासकार को श्रपने पात्रों का परिचय क्रमागत रूप से कराना चाहिए । उसका कौशल इस बात में है कि वह ऐसी कोई बत तो कियाये नहीं कि जिसके कारण घटनाओं के समभतने में बाघा पड़े किन्त वह सब बात एक साथ भी न कह दे कि जिससे आगो जानने की उत्सुकता न रहे। पाटकों को जितना वह बतलावे इस दग से बतलावे कि उत्सकता जाग्रत होती जाय । यद्यपि जीवन में बहुत से आकस्मिक संयोग होते हैं और टीक अवसर पर वाञ्छित •यक्ति कहीं-न-कहीं से आ जाता है तथापि इस बात का सहारा लेकर उपन्यासकार को हर समय ऐसे संयोग को न लाना चाहिए । उनके बाहल्य से कृत्रिमता दिखाई देने लगती है। रोचकता के लिए न तो ऋधिक व्योरे की ऋावश्यकता है ऋौर न उसकी उपेबा की। विविधत। में एकता का ग्रुण शैली का ही प्राण नहीं है वरन रचना-मात्र का जीवन-रस है।

कथानक के रूप-उपन्यास का कथानक कई प्रकार से लिखा जा सकता है-

- (१) एक दृष्टा द्वारा इही हुई कथा के रूप में, जैसे मुन्शी प्रेमचन्द जी का 'सेवा-सदन', श्री प्रतापनारायण श्रीवास्तव का 'विकास'।
- (२) त्रात्नकथा के रूप में, जैसे सियारामशरण का 'त्र्यन्तिम त्र्याकांद्धा' नामक उपन्यास।
- (३) पत्रों के रूप में, जैसे उप्रजी के 'चन्द हसीनों के खत्त' स्प्रौर स्नन्पलाल मंडल का 'समाज की वेदी पर'।

त्रात्मकथा के रूप में जो उपन्यास लिखे जाते हैं उनमें उपन्यासकार को श्रपनी श्रोर से कुछ वहने की गुआइश नहीं रहती है। इसमें एक गुगा श्रवश्य श्रा जाता है, वह यह कि कभी-कभी हमको उपन्यासकार की सर्वज्ञता पर जो सन्देह होने लगता है वह

338

इसमें नहीं होता क्योंकि ऋात्मकथा-लेखक ऋपने विषय में तो सब कुछ जानता ही है। ऋन्य व्यक्तियों के विषय में नायक उतना ही कहता है जितना कि साधारण मनुष्य जीवन में दूसरे व्यक्तियों के बारे में जानते हैं।

## चरित्र-चित्रग

यदि उपन्यास का विषय मनुष्य है तो चरित्र-चित्रण उपन्यास का सबसे महस्वपूर्ण तत्व है क्योंकि मनुष्य का ऋस्तित्व उसके चरित्र में है। चरित्र के ही कारण हम एक मनुष्य को दूसरे से प्रथक् करते हैं। चरित्र हारा ही हम मनुष्य के ऋषे (Persona-

lity) को प्रकाश में लाते हैं। चिरित्र में मनुष्य का बाहरी

महत्त्व श्रापा श्रीर भीतरी श्रापा दोनों ही श्रा जाते हैं। बाहरी श्रापे में मनध्य का श्राकार-प्रकार, वेश-भूपा, श्राचार-विचार, रहन-

सहन, चाल-ढाल, बातचीत के विशेष दग (तिकया-कलाम, सम्बोधन ब्राटि) श्रीर कार्य-कलाप भी त्रा जाता है। भीतरी त्रापा इन सब बाता से त्रातमेय रहता है। पात्र के भीतरी त्रापे का चित्रण बाहरी त्रापे के चित्रण से कहीं श्रधिक कठिन होता है। उसकी बाहरी परिस्थितियों के प्रति संवेदनशीलता, उसके राग-विराग, उसकी महत्त्वाकांकाएँ, उसके अन्ध विश्वास, पत्तपात, मानसिक संघर्ष, दया, कहणा, उदारता आदि मानवी गण अथवा नृशंसता, करता, अनुदारता आदि दुर्गण सभी वातों का चित्रण रहता है। पात्र अपनी सबलतात्रों श्रीर दुर्वलताश्रों के साथ समाज मे श्राता है । सामाजिक चेत्र में व्यक्ति के गण प्रकाश मे स्त्राते हैं स्त्रं र उनका विकास भी होता है। व्यक्ति स्त्रपने निजी ग्यों श्रीर सामाजिक परिस्थितियों का प्रतिफलन होता है। चरित्र-चित्रण की श्रच्छाई श्रीर बुगई चरित्र को जीता-जागता बनाने, उसे विशिष्टता श्रीर व्यक्तित्व प्रदान करने तथा उसका उत्थान पतन दिखाने में है, उतनी नैतिक श्रच्छाई बुराई दिखाने या विवेचन करने में नहीं। बुरे पात्र के चिरित्र-चित्रण की अच्छाई उसकी बुराई के ही सफल उद्घाटन में है- 'सूधा सराहिए ग्रमरता गरल सराहिए मीच'। उपन्यासकार जब एक बार पानों की सृष्टि कर लेता है तब वे अपनी चारित्रिक विशेषताओं के अनुकल ही काम करते हैं। फिर यदि वह उनको अपनी इच्छाओं के अनुकुल चलाना चाहे तो उनकी सजीवता में ऋन्तर ऋा जायगा। सजीव पात्र कठपतली की भाँति सत्र-सञ्चालित नहीं हो सकते।

चिरित्रों के प्रकार—चिरित्रों के विभिन्न दृष्टिकीण से विभिन्न प्रकार होते हैं। चिरित्रों में एक मुख्य भेद तो सामान्य या वर्गगत (Type) स्त्रौर व्यक्ति का है। जो पात्र स्त्रपनी जाति के प्रतिनिधि होते हैं, वे टाइप, या सामान्य, वर्गगत या प्रतिनिधि-पात्र कहे जायँगे—जैसे 'गोदान' के राय साहब—वे स्त्रपनी जाति स्त्रयात् जमींदारों के प्रतिनिधि

हैं। प्रायः बड़े जमींदार ऐसे ही होते हैं। उन पात्रों के प्रतिरूप बहुत से मिल जाते हैं। व्यक्तित्व-प्रधान पात्र वे होते हैं जो अपनी निजी विशेषता लिये समाज में आते हैं। वे साधारण लोगों से कुछ विलच्चण होते हैं। जैनेन्द्र के हरिप्रसन्न या मुनीता, अज्ञेयजी का शेखर इसी प्रकार के पात्र हैं। वास्तव में न कोई पात्र नितान्त सामान्य होता है और न नितान्त व्यक्तित्वम्धान। किसी में सामान्य गुण अधिक होते हैं और किसी में विशेष गुणा। व्यक्ति को जो गुण समाज से मिलते हैं वे उसके सामान्य गुण कहे जाते हैं और जो वह अपने साथ लाता है वे विशेष। सामान्य और विशेष गुणों के सफल सम्मिश्रण में ही चरित्र-चित्रण की सफलता है। पात्र में न तो इतनी सामान्यता होनी चाहिए कि उसमें व्यक्तित्व ही न रहे और न इतनी विशेषता कि वह सनकी बन जाय। यदि सनकी पात्र का ही चित्रण करना हो तो दूसरी बात है किन्तु सनकी पात्र एक ही हो सकता है। दुनिया मे सब सनकी नहीं होते।

चिरत्रों का दूसरा विभाजन स्थिर श्रीर गतिशील या परिवर्तनशील का है। स्थिर चिरत्रों में बहुत कम परिवर्तन होता है श्रीर गितशील चिरत्रों में उत्थान श्रीर पतन श्रथवा पतन श्रीर उत्थान दोनो हो बातें होती हैं। सुनीता, हरिप्रसन्न, होरी ये सब स्थिर पात्र हैं किन्तु 'सेवासटन' की सुमन श्रीर सटन श्रथवा 'ग़बन' की जालपा श्रीर उसका पित रामनाथ गितशील हैं। इनका पतन भी होता है श्रीर उत्थान भी।

उन्यासकार कई प्रकार से चरित्र-चित्रण कर सकता है, स्वयं स्रापनी श्रोर से पात्र का वर्णन करके स्राथता पात्रों के भाषण या किया-कलाप द्वारा। इन सभी विधियों द्वारा हम पात्रों का परिचय प्राप्त कर लेते हैं। जहाँ उपन्यासकार

वित्रण की स्वयं चरित्र पर प्रकारा डालता है, उस विधि को विश्लेषात्मक (Analytical) कहते हैं ज्यौर जहाँ वह स्वयं नहीं करता है वरन पात्रों द्वारा अथवा उसके वार्तालाप या किया-कलाप से

कराया जाता है उने नाटकीय या श्रामिनयात्मक (Dramatic) या परोच्च कहते हैं।

नारकों में चिरित्र-चित्रण दूतरे प्रकार का ही होता है। उनमें नाटककार का ऋस्तित्व प्रकाश में नहीं श्राता है। वह श्रपनी श्रोर से कुछ नहीं कहता है वरन् जो कुछ उसे कहना होता है वह पात्रों द्वारा ही कहलाता है। कमी-कभी पात्र श्रपने चिरित्र का स्वयं भी विश्लेपण कर देता है। यह भी नाटकीय विधि कहलायगी। श्राजकल नाटकीय विधि का ही श्रिष्ठिक भचलन है। इस प्रकार के चित्रण में पात्रों के चिरित्र के समक्षने श्रीर मूल्याङ्कन करने में पाटक की स्वतन्त्रता रहती है। नाटककार न तो सर्वज्ञ बनता है श्रीर न वह पाटकों पर श्रपना मत लादना चाहता है। उसके पात्र भी स्वतन्त्र रहते हैं श्रीर पाटक भी। विश्लेषात्मक पद्धति कभी-कभी गुत्थियाँ सुलभाने में सहायक होती है किन्तु उसकी श्रतिश्वता श्रच्छी नहीं। उपन्यासकार को बार-बार बीच में श्रा जाने से एक तो कथा- प्रवाह में बाधा पड़ती है श्रीर दूसरे पाटक भी कथा का श्रास्वाद स्वयं चर्वण करके नहीं ले पाते हैं। उनकी पाचन-शक्ति इतनी दुर्बल नहीं होती है कि उनको पूर्व-पाचित खाद्य मिले। जिन प्रकार मनुष्य श्रपने साथियों का परिचय रहन-सहन से ही प्राप्त करना चाहते हैं वैसे ही उपन्यास-जगत् के पात्रों का भी परिचय उनके किया-कलाप श्रीर वार्तालाप द्वारा ही प्राप्त करना चाहते हैं। चरित्र-चित्रण में वार्तालाप के साधन को सावधानी से काम में लाना चाहिए। वार्तालाप श्रीर कार्य ऐसे ही होने चाहिएँ जिनमें चरित्र की कुझी निहित हो।

विश्लेषात्मक विधि का उदाहरगा--गोडान में मुन्शी प्रेमचन्द्र जी मिस्टर खन्ना स्त्रीर मिर्जा खुरींद के चरित्र के सम्बन्ध में स्रपनी राय इस प्रकार जाहिर करते हैं--

ं मिस्टर खन्ना भी साहसी स्रादमी थे, संग्राम में स्रागे बढ़ने वाले, दो बार जेल हो स्राये थे। किसी से दबना न जानते थे। खद्दर पहनते थे; स्रौर फ्रांस की शराब पीते थें। स्रवसर पड़ने पर बड़ी-बड़ी तकलीफें भेल सकते थे। जेल में शराब छुई तक नहीं, स्रौर 'ए' क्लास में रहकर 'सी' की रोटियाँ खाते रहे, हालांकि उन्हें हर तरह का स्राराम मिल सकता था; मगर रएा-क्षेत्र में जाने वाला रथ भी तो बिना तेल के नहीं चल सकता। उनके जीवन में थोड़ी रसिकता लाजिमी थी।''

-गोदान (पृष्ठ ११८)

"मिर्जा खुर्शेंद के लिए भूत ग्रौर भविष्य सादे कागज की भाँति था। वह वर्त-मान में रहते थे। न भूत का पछताना था, न भिष्ठिंघ की चिन्ता। जो कुछ सामने ग्रा जाता था उसमें जी-जान से लग जाते थे। मित्रों की मण्डली में वह विनोद के पुतले थे। कौसिल में उनसे ज्यादा उत्साही मेम्बर कोई न था ं गुस्सेवर भी ऐसे थे कि ताल ठोककर सामने श्रा जाते थे। नम्रता के सामने दण्डवत् करते थे, लेकिन जहाँ किसी ने शान दिलाई ग्रौर यह हाथ धोकर उसके पीछे पड़े। न ग्रपना लेना याद रखते थे, न दूसरों का देना। शौक था शायरी ग्रौर शराब का ं।"

---गोदान (ष्ट<sup>-</sup>१२४, १२५)

मिर्जा साहब के बाहरी ऋापे, त्राकार-प्रकार ऋौर रहन-सहन का इस प्रकार वर्णन किया गया है—

"मिर्जा खुर्शेंद गोरे-चिट्टे ग्रादमी थे, भूरी-भूरी मूंछे, नीली ग्राँखें, दुहरी देह, चाँद के बाल सफाचट। छक्रलिया ग्रचकन ग्रौर चूड़ीदार पाजामा पहस्ते थे। ऊपर से हैट लगा लेते थे। वोटिङ्ग के समय चौंक पड़ते थे ग्रौर नेशनिलस्टों की तरह से बोट देते थे। सूफी मुसलमान थे। दो बार हज कर ग्राये थे, मगर शराब खूब पीते थे।"
—गोदान (पब्ट ८२)

नाटकीय विधि का उदाहरण - इस प्रकार के चित्रण में दो प्रकार के उदाहरण

मिलते हैं, पहले वे जिनमें कि पात्र स्वयं श्रपने चरित्र का परिचय दे देता है श्रीर दूसरे वे जिनमें दूसरे पात्र किसी के विषय में श्रपना मत प्रकट कर उसका चरित्र-चित्रण करते हैं, दोनों ही प्रकार के उदाहरण 'गोदान' से यहाँ पर दिये जाते हैं।

(१) रायसाइब ऋपने बारे में कहते हैं-

"मेरी ब्रोर ! में उस रिसक-समाज से बिलकुल बाहर हूँ मिस्टर खन्ना, सच कहता हूँ । मुक्त में जितनी बुद्धि, जितना बल है, वह इस इलाके के प्रबन्ध में ही खर्च हो जाता है । मेरे सारे भाई शराब-कबाब में मस्त थे । में श्रपने को रोक न सका । जेल गया ब्रौर लाखों रुपये की जेरबारी उठाई, श्रौर ब्रभी तक उसका तावान दे रहा हूँ । मुक्ते उसका पछतावा नहीं है, बिलकुल नहीं । मुक्ते उसका गर्व है । में उस ब्राबमी को ब्रादमी नहीं समक्तता जो देश ब्रौर समाज की भलाई के लिये उद्योग न करे, ब्रौर बिलदान न करे । मुक्ते क्या यह ब्रच्छा लगता है कि निर्जीव किसानों का खून चूसूं ब्रौर ब्रपने परिचय वालों की वासनाब्रों की तृष्ति के साधन जुटाऊँ मगर करूँ क्या ? जिस ब्रवस्था में पला ब्रौर जिया, उससे घृगा होने पर भी उसका मोह त्याग नहीं सकता ।"

(२) मेहता जी के चरित्र का कुछ स्त्राभास हमको राय साहब स्त्रौर खन्ना जी के इस वार्ताजाप से मिलता है—

बोले—'मेहता कुछ ग्रजीव ग्रादमी है, गुभे तो कुछ बना हुग्रा-सा मालूम होता है।'

बोले—'में तो उन्हें केवल मनोरंजन की वस्तु समभता हूँ। कभी उनसे बहस नहीं करता श्रौर करना भी चाहूँ तो इतनी थिद्या कहाँ से लाऊँ? जिसने जीवन के क्षेत्र में कभी कदम भी नहीं रक्खा वह श्रगर जीवन के विषय में कोई नया सिद्धान्त श्रलापता है, तो मुभे उस पर हँसी श्राती है।'

'मैने सुना है चरित्र का श्रच्छा नहीं है।'

'बेफिकी में चरित्र श्रच्छा रह ही कैसे सकता है। समाज में रहो श्रौर समाज के कर्त्तव्यों श्रौर मर्यादाश्रों का पालन करो तब पता चले।' — पृष्ठ ११७

कथावस्तु श्रौर पात्रों में किसी एक को महत्ता दी जाय या दोनों को एक दूसरे के जपर श्राश्रित रक्खा जाय, यह उपन्यासकार के लिए महत्त्व का प्रश्न है । कथावस्तु का यदि पहले से निर्माण कर लिया जाता है तो उसमें पात्र स्वतन्त्र

कथावस्तु नहीं रहते हैं श्रीर यदि केवल पात्रों पर ही कथा का विकास श्रीर पात्र छोड़ दिया जाता है तो उसमें सङ्गठन श्रीर श्रमिवित का श्रभाव हो जाता है। इसमें एक दार्शनिक प्रश्न भी लगा हुआ है, वह

यह कि सुध्टि का विकास इम पूर्व निर्धारित मानते हैं श्रथवा स्वतन्त्र ? जो लोग कथावस्तु

को मुख्यता देते हैं वे उन लोगों की माँति हैं जो सुष्टि के विकास को पूर्व निर्धारित मानते हैं श्रीर जो लोग पात्रों को महत्ता देते हैं वे उन लोगों की माँति हैं जो सुष्टि के व्यक्तियों में संकल्प की स्वतन्त्रता मानते हैं। सृष्टि-क्रम को पूर्व-निर्धारित मानने से व्यक्ति अन्यथा करने में असमर्थ हो जाता है। पूर्व-निर्धारित क्रम के अनुकूल कथा को चलाने में एक दोप यह भी आ जाता है कि कभी-कभी पात्रों को अपनी प्रकृति के प्रतिकृल कार्य करने पड़ते हैं। अंग्रेजो लेखकों तथा हिन्दी लेखकों ने भी उपन्यास के पात्रों द्वारा उपन्यासकार के प्रति विद्रोह कराया है। इस सम्बन्ध में श्री नगेन्द्र जी की 'विचार अनुभूति' नामक पुस्तक में 'वाणी के न्याय-मन्दिर' शीर्षक वार्तालाप में और 'प्रेमाश्रम' के एक पात्र ज्ञानशंकर द्वारा वीणापुस्तकधारिणी भगवती शारदा के न्याय-मन्दिर में प्रेमचन्द के प्रति कई अभियोग लगवाये गये हैं। उसका कुष्क अंश यहाँ पर उद्धृत किया जाता है—

"उनका उद्देश्य यही रहा है कि स्वाभाविक या श्रस्वाभाविक रीति से मुक्तको नीचा दिखाया जाय । इसके लिए वे बराबर मेरे चित्र की कालिमा को खूब गहरे रङ्ग में लोगों के सम्मुख रखते हैं । ऐसा करते हुए उन्हें यह भी ध्यान नहीं रहता है कि इस प्रकार वे प्रायः परस्पर विरोधी बातें कर रहे हैं । इसीलिए मेरे चित्र-चित्रण में विरोधी तत्वों का श्रस्वाभाविक मिश्रग है ।"

—विचार ग्रौर ग्रनुभृति (पृष्ठ ११४) imes

"मेरा स्रन्तिन स्रौर सबसे बड़ा स्रभियोग यह है कि उन्होंने मुक्ते बरबस स्रात्म-हत्या के घृिणत स्रभिशाप का भागी बनाया जो मेरे प्राणवान् व्यक्तित्व के सर्वथा प्रतिकूल है। मेरे हृदय में जीवन के प्रति स्रसीम स्रनुराग है। जीवन के उपयोग के लिए मेरे मन में सदेव स्रदम्य उत्साह रहा है। मेने एक पुरुवार्थी की भाँति जीवन की विवमतास्रों को पदाकान्त किया है। जीवन में एक बार भी मैने उनके सम्मुख मस्तक नहीं कुकाया। बस, इसीलिए मेरे जन्मदाता ने मुक्ते जाकर गङ्गा में डुबो दिया क्योंकि उनकी इच्छास्रों का दास नहीं बन सका।"—वही (पृष्ठ ११६)

ज्ञानशङ्कर की शिकायतों का सारांश यह है कि उसको प्रेमचन्द्र जी की गान्धीवादी नीति का शिकार बनना पड़ा है। 'प्रेमाश्रम' के तथाकथित नायक प्रेमशङ्कर के व्यक्तित्व को जो गांधीवादी स्रादर्श, त्याग स्रोर स्रिहिंसा का निर्जीव प्रतीव-मात्र है, ऊँचा दिखाने के लिए ज्ञानशङ्कर के व्यक्तित्व को काला कर दिया गया है। ज्ञानशङ्कर के स्र्राभयोगों द्वारा हमको चरित्र-चित्रण-सम्बन्धी कई तथ्य मिलते हैं। उपन्यासकार को किसी पात्र विशेष के प्रति स्रानुचित मोह न दिखाना चाहिए, कम-से-कम इतना तो नहीं कि वह दूसरों के साथ स्रान्याय कर बैठे।

वास्तव में कथावस्तु को उपन्यासकार नहीं वरन् पात्र बनाते हैं। पात्रों को उपन्यासकार जन्म देता है। उपन्यासकार कथावस्तु द्वारा उन परिस्थितियों को उत्पन्न कर देता है जिनसे कि चरित्र प्रकाश में स्नाये। परिस्थितियों भी स्नासमान में नहीं उतरतीं वरन् वे भी पात्रों के किया-कलाप से उपस्थित होती हैं। स्नच्छे उपन्यास में कथानक की परिस्थितियों स्नौर पात्रों के व्यक्तित्व में स्नाटान-प्रदान रहता है। वे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। विकासशील पात्र परिस्थितियों से स्निधक प्रभावित होते हैं। स्थिर पात्र जहाँ के तहाँ बने रहते हैं। उपन्यासकार को चाहिए कि पात्रों की प्रकृति के स्नजुकूल उनको स्नपनी निजी प्रेरणाश्चों के स्नजुत्तार चलने दें। उनके व्यक्तित्व को कथानक के पूर्वनिर्दिष्ट फल के लिए नष्ट कर देना व्यक्तियों के साथ स्नन्याय होगा। उनके चरित्र से जैसा कार्य विकसित हो सके उनसे वैसा ही काम लेना चाहिए। उपन्यासकार चाहे जो कुछ हो किन्तु उसे इस बात को न भूलना चाहिए कि दुनिया में सब एक ही टाइप के लोग नहीं होते हैं।

चरित्र-चित्रण में संगति भी होना श्रावश्यक है। चरित्र को बिना कारण बदलना उचित नहीं है; उसका परिवर्तन उपन्यासकार की इच्छा पर न निर्भर रहकर परिस्थितियों पर निर्भर रहना वाञ्छनीय है। चरित्र को स्वयं श्रपने से सङ्गत रहना चाहिए श्रीर

परिस्थितियों त्रौर घटनात्रों से भी। 'गवन' की घटनाएँ रमा के

अन्य भ्रावश्यक गुण चरित्र के ही फलस्वरूप उपस्थित हुई हैं। यद्यपि चरित्र जितना संकुल अपैर पेचीदा होगा उतनी ही उसमें सङ्गति कम होगी

तथापि सङ्गति के निश्म की उपेत्ता नहीं की जा सकती है । अप्रसङ्गति में भी एक प्रकार की सङ्गति रह सकती है।

चरित्र-चित्रण के गुणों में संगति के साथ सजीवता स्त्रीर स्वामाविकता भी स्त्र वश्यक है। संगति इस सीमा तक न हो कि पात्र विलक्कल मशीन बन जाय। उसके कार्यों की विविधता होना ही उसमें ऊव पैदा करने से सुर्गञ्चत रक्खेगा किन्तु जो कार्य हो वे चारत्र स्त्रोर परिस्थितियों के स्रासुकृत हों, इसी को स्वाभाविकता कहते हैं।

'गोटान' में मेहता का खान बनना कुछ स्त्रस्वामाविक सा है। यद्यपि खान का हश्य बड़ा सजीव है तथापि वह सजीवता उस पात्र के स्वभाव के कुछ विरुद्ध पड़ती है। फिर यह भी नहीं समक्त में स्त्राता कि रोज के साथ बैठने वाले स्त्रादमी की स्त्रावाज भी नहीं पहचानी गई।

#### कथोपकथन

कथोपकथन का सम्बन्ध कथावस्तु तथा पात्र दोनों से ही है । वार्तालाप प्रायः

पात्रों के व्यक्तित्व के उद्घाटन ऋौर कथा-क्रम के विकास के लिए होता है । वार्तालाप
में भी चुनात्र की ऋावश्यकता है। जो वार्तालाप कथानक को
श्रावश्यक गुरा ऋग्रमर नहीं करता या चिरत्र पर प्रकाश नहीं डालता वह चाहे
जितना सजीव हो. उपयक्त न होगा।

कथोपकथन परिस्थिति श्रौर पात्र के बौद्धिक विकास के श्रनुकूल होना चाहिए। प्रेमचन्द जी के उपन्यासों के कथोपकथन पात्र जुकूल हैं, यहाँ तक कि यह गुए। कही-कहों दोष भी हो गया है श्रौर इस पर बख्शी जी जेंसे श्रालोचक ने श्रापित भी उटाई है कि यदि कोई पात्र चीनी हो तो क्या मुन्शी प्रेमचन्द जी चीनी में बुलवारेंगे। वास्तव में भाषा का बदलना एक निश्चित सीमा के भीतर होता है। एक ही भाषा के भीतर बोलने वालों के बौद्धिक विकास के श्रनुकूल भी कई श्रेणियाँ हो सकती है। मुन्शी प्रेमचन्द जी के पुलिस के पात्रों की उर्द भी हिन्दी का ही रूप है। कुछ स्थलों में वह श्रवश्य दुरूह हो गई है। इसके विपरीत प्रसादजी के पात्रों की भाषा एकरस रहती है। 'कंकाल' के सभी पात्र संस्कृत गर्भित भाषा बोलते हैं। वह उन पात्रों की भाषा नहीं है वरन् प्रसाद जी की भाषा है।

कथोपकथन की भाषा ही पात्रानुकूल नहीं होनी चाहिए वग्न् उसका विषय भी पात्रों के मानसिक धरातल के अनुरूप होना वाञ्छनीय है। लेखक कभी-कभी अपने निजी सिद्धान्तों के उद्घाटन और गृढ़ तथा विशेष ज्ञान के प्रदर्शन का मीह संवरण नहीं कर सकते हैं। उन सिद्धान्तों के उद्घाटन के लिए वैसे ही पात्रों की सृष्टि होनी चाहिए।

पात्रानुकून विवित्र्य के साथ ही उसमें स्वामःविकता, सार्थकता, सजोवता श्रीर लाघव (साद्मप्तता) के गुण होना वान्छनीय हैं ।

#### वातावरण

कथानक को वास्तिविकता का स्त्राभास देने के साधनों में वातावरण मुख्य है। कथानक के पात्र भी वास्तिविक पात्र की भाँति देश-काल के बन्धन मे रहते हैं। यदि वे भगवान् की भाँति देश-काल के बन्धनों से परे हों तो वे भी हम

म्रावश्यकता लोगों के लिए श्रभेद्य रहस्य बन जार्यगे, इसिल्ए देश-काल का भी वर्णन श्रावश्यक हो जाता है । व्यक्ति के निर्माण में वाता-

वरण का बहुत कुछ हाथ होता है, जिस प्रकार बिना ऋँगुठी के नगीना शोमा नहीं देता उसी प्रकर बिना देश-काल के पात्रों का व्यक्तित्व भी स्पष्ट नहीं होता है और घटना-क्रम के समक्षने के लिए भी इसकी आवश्यकता होती है। आजकल बढ़ते हुए वस्तुवाद के समय में देश-काल का महत्त्व और भी बढ़ गया है। लेकिन देश-काल में वास्तिविकता लाने के लिए स्थानीय ज्ञान अर्थन्त आवश्यक है। कलकते की सहकों का हम बिना

कलकता देखे वर्णन नहीं कर सकते । ऐतिहासिक उपन्यासों में देश-काल का वर्णन विशेष रूप से ग्रावश्यक होता है ग्रीर प्राचीनकाल को जैसा-का-तैसा ग्रावतरित कर देना इतिहास त्रीर पुरातत्व के ज्ञान की ऋषेत्वा रखता है। श्री वृन्दावनलाल वर्मा के 'गढकएडार' में बन्देलखएड का चित्रण वहाँ के इतिहास से सम्बन्धित होने के कारण पठनीय है । कुछ स्थान विशेष रूप से वीरता के उद्दीपक हैं तो कुछ भयानक के घटनाम्रों के उपस्थित होने पर स्थल का विशेष महत्त्व रहता है । स्टीविन्सन ने लिखा है कि 'कुछ ग्रन्थक।रमय उपवन हत्या का श्रावाहन करते प्रतीत होते हैं, कुछ पूराने मकान भत-प्रेतों के श्रस्तित्व की माँग करते हैं ग्रौर कुछ भयानक समद्रतट जहाजों के टकराने के लिए पहले से ही निर्धारित कर दिये गये हैं (Certain dark gardens cry aloud for murder. Certain old houses demand to be haunted. Certain coasts are set apart for ship-wrecks.)' जो वस्त जहाँ की उपन नहीं उसका वहाँ दिखाना ऋथवा जो प्रथा जिस काल में प्रचलित न थी उसका उस क ल में चित्रित करना भारतीय समीचा-शास्त्र में क्रमशः देश श्रीर काल-विरुद्ध द्वाण माने गये हैं। त्रागरा की सड़कों पर देवटारु के वृत्तों को दिखाना त्राथना शिमला में लू चलने या करील की कंजों का वर्णन करना देश-विरुद्ध दुषण होगा और अहा र के समय में उनके किसी मुसाहिब को टाई सम्हालते हुए दिखाना काल-विरुद्ध दृषण होगा। श्री किशोरीलाल गोस्वामी जी के उपन्यासों के सम्बन्ध में अपनार्य शक्तजी ने ऐतिहासिक ज्ञान की कमी दिखाते हुए लिखा है-

"गोस्वामीजी के ऐतिहासिक उपन्यासों से भिन्न-भिन्न समयों की सामाजिक ग्रौर राजनीतिक ग्रवस्था का ग्रध्ययन ग्रौर संस्कृति के स्वरूप का ग्रमुसन्धान नहीं स्वित होता। कहीं-कहीं तो काल-दोष तुरन्त ध्यान में ग्रा जाते हैं—जैसे वहाँ जहाँ ग्रकबर के सामने हुक्के या पेचवान रखे जाने की बात कही गई है।"

—हिन्दी साहित्य का इतिहास (पृष्ठ ४३५)

देश-काल के चित्रण में सटा इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि वह कथानक के स्पध्निक्तरण का साधन ही रहे, स्वयं साध्य न बन जाय। जहाँ देश-काल का वर्णन अनुपान से बढ़ जाता है वहाँ उससे जी ऊबने लगता है, लोग जल्टी-जल्टी पन्ने पलटकर कथा-सूत्र को हुँढ़ने लग जाते हैं। देश-काल का वर्णन कथानक को स्पष्टता देने के लिए होना चाहिए न कि उसकी गति में बाधा डालने के लिए।

देश-काल वातावरण का बाहरों रूप है। वातावरण मानसिक भी हो सकता है। श्राइमी जिस प्रकार के समाज में रहता है वैसा ही वह काम करने लग जाता है। प्राकृतिक चित्रण भी उद्दोपन रूप से पात्रों को मानसिक स्थिति या मूड (Mood) को निश्चित करने में सहायक होते हैं। प्रकृति श्रीर पात्रों की मानसिक स्थिति का सामाञ्जस्य

पाठक पर अच्छा प्रभाव डालता है और उपन्यास में कान्यत्व भी ले आता है, जैसे किसी के मरते समय दीपक का बुक्त जाना, सूर्य का अस्त हो जाना अथवा घड़ी का बन्द हो जाना वातावरण में अनुकूलता उत्पन्न कर शब्दों को एक विशेष शक्ति प्रदान कर देता है। इस सम्बन्ध में मुन्शी प्रेमचन्द जी के 'निर्मला' से यहाँ एक उदाहरण दिया जाता है—

"उसी समय जब पशु-पक्षी ग्रपने-ग्रपने बसेरे को लौट रहे थे, निर्मला का प्रारा-पक्षी भी दिनभर शिकारियों के निशानों, शिकारी चिड़ियों के पञ्जों ग्रौर वायु के प्रचण्ड भोंकों से ग्राहत ग्रौर व्यथित ग्रपने बसेरे की ग्रोर उड़ गया।"

—निर्मला (पृष्ठ १८६, १६०)

जिस प्रकार अनुकूलता प्रभाव को बढ़ाती है उसी प्रकार कमा-कभी प्रतिकूलता भी प्रभाव को तीव्रता प्रदान करती है, जैसे 'इधर सूर्य का उदय हो रहा था उधर उसकी जीवन-प्रभा विलीन हो रही थी' किन्तु आजकल इन साधनों से कम काम लिया जाता है। उपन्यासकार अनुकूल या प्रतिकूल वातावरण उपस्थित कर देता है, अपनी श्रोर से कुछ कहता नहीं।

# विचार ग्रौर उद्देश्य

उपन्यास कहानी-मात्र नहीं है, उसमें पात्रों के भाव श्रीर विचार भी रहते हैं। उपन्यास के पात्रों के विचार लेखक के ही विचारों की प्रतिधानि होते हैं ! लेखक का जीवन के प्रति एक विशेष दृष्टिकोण होता है, उसी दृष्टिकोण से वह जीवन की व्याख्या करता है स्त्रीर उसी के स्रवुकुल उसके विचार होते हैं। उपन्यास में बिखरे हए विचारों में भी एक विशेष ऋन्वित रहती है। विचारों के विभिन्न पत्त दिखाये जाते हैं किन्त उनमें मुख्यता उन विचारों की ही होती है जो लेखक के दृष्टिकीए के अनुकल होते हैं। कभी-कभी लेखक का उद्देश्य जानना किटन हो जाता है। विचारों में प्राय: लेखक और नायक का ताटात्म्य होता है। यह बात नाटक ऋौर महाकाव्य में भी होती है। रामायण में जितने विचार त्राये हैं वे सब तुलसीटास के सिर नहीं मढे जा सकते 'ढोल, गँवार, शद्र, पश नारी। ये सब ताड़न के अधिकारी।। यह समुद्र के दीनता में कहे हुए वचन हैं, गोस्वामी जी के सिद्धान्त-वचन नहीं हैं किन्तु रामचन्द्र जी ऋथवा वशिष्ठ जी द्वारा कही हुई बातों के साथ इम गोस्वामी जी का तादात्म्य कर सकते हैं। उपन्यास के पात्रों के चरित्र-चित्रण की माँति उद्देश्य-निरूपण के भी दो प्रकार हो सकते हैं। एक सीधा या विश्लेषात्मक जिसमें कि लेखक अपने दृष्टिकीए से जीवन की व्याख्या स्वयं करता है श्रीर दूसरा परोत्त् सब्यवधान या नाटकीय जिसमें वह जीवन की भाँकी-मात्र ही देता है। उसके कुछ विचार तो पात्रों द्वारा न्यक्त किये जाते हैं श्रीर कुछ जीवन-

सम्बन्धी घटनात्रों के प्रस्थापन में तथा कथा के परिण्ञाम में व्यक्षित रहते हैं। उपन्यास केवल मनोरक्षन की वस्तु नहीं है वरन् उसके द्वारा मनुष्य के जीवन-विज्ञान के तथ्यों को सनम्भने का प्रयत्न किया जाता है। जीवन के ये तथ्य सुक्ति-रूप से यत्र-तत्र बिखरे रह सकते हैं। ('प्रेम केवल हृदयों को मिलाता है, देह पर उसका कोई वश नहीं'—प्रेमाश्रम। 'ख्रनुराग स्फूर्ति का भण्डार है'—गवन। 'कायरता भी वीरता की मांति संक्रामक होती है'—कर्मभूमि। 'निराशा में प्रतीक्षा ग्रन्थे की लाठी है।) ऐसी सुक्तियाँ प्राचुर्य के सभी उपन्यासों में बिखरी पड़ी हैं। गोटान में भी इस प्रकार की सूक्तियाँ प्राचुर्य के साथ मिलती हैं—'डरपोक प्राण्यियों में सत्य भी गूंगा हो जाता है।' 'रूप ग्रपमान नहीं सह सकता।' 'परीक्षा गुणों को ग्रवगुण सुन्दर को ग्रसुन्दर बनाने वाली चीज है, प्रेम ग्रवगुणों को गुण बनाता है ग्रोर ग्रसुन्दर को सुन्दर।'—कभी-कभी ये व्यक्त न होकर कथानक में व्यक्तित ही रहते हैं।

उपन्यास में ऐसे जीवन-सम्बन्धी तथ्यों का रहना नितान्त ऋनिवार्य तो नहीं है (क्योंकि श्राजकल बहुत-से उपन्यासकार किसी नीति का उद्घाटन कर मनुष्य का विश्लेषण-मात्र करते हैं। इस विश्लेषण में नीतिकार के लिए सामग्री श्रवश्य रहती है) किन्त लोग प्रायः यह चाहते हैं कि उनको कछ स्थायी विचार मिलें। इन विचारों के प्रकाशन में उपन्यासकार को बड़े कौशल से काम लेना पडता है। कथाकार का पट त्यागकर उपन्यासकार जब स्वयं कछ कह सकने के विशेषाधिकार का दुरुपयोग करने लगता है और वह उपदेशक का पद प्रइस कर लेता है तभी वह श्रालोचना का विषय बन जाता है। ब्राचार्य शुक्ल जी ने प्रेमचन्टजी के सम्बन्ध में यही ब्राह्मेप किया है कि वे उपन्यासकार से उपदेशक बन जाते हैं। उपन्यास के कथानक के चौखटे में जड़ा हन्ना निबन्ध या व्याख्यान उपन्यास नहीं बन जायगा, वह निबन्ध या व्याख्या नहीं रहेगा यद्यपि भ्रव लोग उपन्यासी को विचारधारा के प्रकाशन का माध्यम बनाते जाते हैं (जैसे यशपाल, नरोत्तम नागर, श्रञ्चल, राहुल सांकृत्यायन श्रादि लेखक उपन्यासों द्वारा गांधी-वाटी विचारधारा के विरुद्ध प्रचार कर रहे हैं) तथापि उपन्यास में विचार श्रीर उपदेश एक सीमा के भीतर ही समाविष्ट हो सकते हैं। जिस प्रकार गीति-काव्य में कथानक एक सीमा के भीतर ही रहता है उसी प्रकार उपन्यास के कथानक में विचार श्रीर भाव की मात्रा एक मर्यादा के भीतर रहनी चाहिए। लोग इस सिद्धान्त का अतिक्रमण करें तो उनका उत्तरटायित्व है। प्रसाद जी ने 'कंकाल' में अपने पात्रों द्वारा गम्भीर ऐतिहासिक समस्यात्रों पर विचार कराकर अपने इतिहाम-प्रेम का अवश्य परिचय दिया है किन्त उन पात्रों पर भारी बोभ लद गया है। उपन्यासकार का काम 'थीसिस' लिखना नहीं है किन्त वह अपने विचारों के प्रवाह से बच भी नहीं सकता । इसमें उसको श्रीचित्य श्रीर मर्याटा का ध्यान श्रवश्य रखना चाहिए।

हम लोग उद्देश्य के साथ निरुद्देश्यता को भी महत्त्व देते हैं किन्तु तभी जब उसमें शैली का महत्त्व हो या बीच-बीच में कुछ व्यङ्गच हों, केवल कौत्हल की तृष्ति या मनोरञ्जन खोखलापन है । उद्देश्य के सम्बन्ध में मुंशी प्रेमचन्दनी इस प्रकार लिखते हैं.---

"हमारा ख्याल है कि क्यों न कुशल साहित्यकार कोई विचार-प्रधान रचना भी इतनी सुन्दरता से करे जिसमें मनुष्य की मौलिक प्रवृत्तियों का संघर्ष निभता रहे 'कला के लिये कला' का समय वह होता है जब देश सम्पन्न ग्रौर सुखी हो। जब हम देखते हैं कि भाँति-भाँति के राजनीतिक ग्रौर सामाजिक बन्धनों से जकड़े हुए हैं, जिधर निगाह उठती है उधर दु:ख ग्रौर दिग्रता के भीषण हश्य दिखलाई देते हैं, विपत्ति का करुण कन्दन सुनाई देता है तो कंसे सम्भव है कि किसी विचारशील प्राणी का हृदय न दहल उठे?"

— कुछ विचार (पृष्ठ ४२)

उपन्यासकार को इसका श्रवश्य ध्यान रखना चाहिए कि उसके विचार परोत्त रूप से ही व्यक्तित हों जिससे कि उपन्यास की स्वामाविकता में किसी प्रकार का विध्न न पड़े। ऐसा करने से उसका उपन्यास नीरस हो जाएगा। उपन्यासकार को जीवन-मीमांसा करते हुए या नीति का प्रचार करते हुए यह न भूलना चाहिए कि वह कलाकार है श्रीर कला का उद्देश्य सौन्दर्य की सृष्टि है। वह सत्य श्रीर शिव का उपासक श्रवश्य है किन्तु उसकी उपासना सुन्दर के रूप में करता है। धःमिंक या नीतिकार श्रिय सत्य भी कह सकता है किन्तु कलाकार सटा 'सत्यं बूयात्, प्रियं बूयात्' का ध्यान रखता है। कलाकार का उपदेश कान्ता-का-सा मधुर तथा प्रेमपूर्ण होता है। जो लोग यह कहते हैं कि उपन्यास में नीति की श्रावश्यकता नहीं यदि हमको नीति की चाह है तो कोई नीति ग्रन्थ हो क्यों न पढ़े उनको यह ध्यान रखना चाहिए कि नीति-ग्रन्थ में कोरी नीति रहती है श्रीर उपन्यास में काव्य-ग्रन्थों की भाँति वह नीति रस के मधुरावेष्टन द्वारा शर्करावेष्टित कुनीन की गोलियों की भाँति ग्राह्म बना दो जाती है।

उगन्यास के उद्देश्य के सम्बन्ध में एक प्रश्न यह है कि उपन्यासकार सामाजिक समस्यास्त्रों (मिल-मालिक श्रौर मजदूर, श्रद्धूतोद्धार, टहेज-प्रथा, ग्रामसुधार श्र्यादि) का ही उद्घाटन करे श्रयवा शाश्वत समस्यास्त्रों (पित पत्नी-सामियक श्रौर सम्बन्ध, सन्तान श्रयवा दामपत्य श्रौर वास्त्त्य का संघर्ष,

शाश्वत समस्याएँ जैसा कि टाल्स्टाय के 'श्राना कार्नीना' नाम के उपन्यास में हैं) को ही श्रपनावे। कुछ समीचकों का ऐसा विचार है कि

उपन्यासों में सामाजिक समस्याश्रों को न रखना चाहिए क्योंकि उन समस्याश्रों के समाप्त हो जाने पर उनके सम्बन्ध में लोक-रुचि भी समाप्त हो जाती है। ग्रुलामी-प्रथा श्रव हट जाने से 'श्रन्किल टॉम्स केबिन' जिसका हिन्दी श्रनुवाद 'टाम काका की कुटिया' नाम से हुआ है श्रव कम पढ़ी जाती है इसी प्रकार टहेज-प्रथा-सम्बन्धी उपन्यासों का भी चलन कम हो रहा है। इस सम्बन्ध में हमारा यह मत है कि सामयिक समस्याएँ भी शाश्वत समस्याओं के बटलते हुए स्वरूप हैं। श्रञ्जूतोद्धार, विधवा-विवाह श्रथवा टहेज-प्रथा श्रादि का विवेचन व्यापक मानवता का ही रूप है। उपन्यासकार को यह उचित नहीं है कि वह केवल इसलिये कि सामयिक समस्याओं में लोक-रुचि चिरस्थायी नहीं होती है, समाज को श्रपनी सेवाओं से वंचित रखे। उसको चाहिए कि सामयिक समस्याओं को चिरन्तन और शाश्वत से सम्बन्धित वर दे।

स्राजकल पाठकगण उपन्यासकार से यह स्राशा रखते हैं कि वह न केवल समस्यास्रों का उद्घाटन ही करें वरन् उनकी तह में बैठकर सामाजिक रोगों का निदान कर उनके शमन का मार्ग भी निर्धिष्ठ करें। यह सर्वथा सम्भव नहीं है कि उपन्यासकार समस्यास्रों का हल भी दे सकें। बहुत से हल जो उपस्थित किये जाते हैं वे केवल स्नादश्वाद से समबन्ध रखते हैं (जैसे 'सेवासटन' में) उनमें वास्तविक जीवन की किटनाइयों का ध्यान नहीं रखा जाता। किटनाइयों को स्वीकार करते हुए उनका उद्घाटन कर देना भी लोगों को उनके हल में सहायता देना है। किटनाइयों का सहानुभृतिपूर्ण ज्ञान उनके शमन की स्रोर स्त्रप्रसर होना है। सुंशी प्रेमचन्द जी ने 'गोदान' में किसानों की समस्या का कोई हल नहीं बतलाया है किन्तु उनके प्रति सहानुभृति उत्पन्न कर दी है। उन्होंने भोंपड़ियों में रहने वालों को महलों के स्वप्न दिखाये हैं।

उपन्यासकार के लिए यह समस्या बड़ी ही किटन है कि वह जीवन की व्याख्या के लिए जीवन की बिलकुल प्रतिलिपि कर दे अथवा उसका कुछ सुधरा हुन्ना रूप दे। जीवन के ज्यों-के-त्यों अर्थात् बिना कल्पना का रङ्ग चढाये हुए

यथार्थ ग्रौर यथातथ्य चित्रण को यथार्थवाद कहते हैं श्रौर श्रपनी कल्पना ग्रादर्श के श्राधार पर उसका सुधारा हुश्रा रूप उपस्थित करने की

श्रादर्शनाद कहते हैं। यथार्थनाद श्रीर श्रादर्शनाद की कई रिएयाँ है श्रीर इन वाटों का दुरुप्ाम भी पर्याप्त होता है। यथार्थनाद की श्रन्छाई-जुराई तथा उनकी मात्रा लेखक के उद्देश्य पर श्राश्रित रहती है। जीवन की धूप-छाँइमय जैसे ताना-वाना, पाप-पुष्य, गुण-टोष के तन्तुश्रों से मिला हुश्रा है। वास्तविक यथार्थनाद तो ुण श्रीर दोषों को उचित श्रनुपात में दिखाना है किन्तु प्रायः लोग यथार्थनाद के नाम पर मनुष्य की बुराइयों श्रीर दुर्वलताश्रों का उद्घाटन करते हैं। इसमें भी यदि जुराइयों का उद्घाटन इसलिए किया जाता है कि उनके प्रति ध्यान श्रावपित कर लोगों को सुधार की श्रोर प्रवृत्त किया जाय तब तो वह सम्य हो जाता है किन्तु जब जुराइयों का उद्घाटन लोगों की कुरुचि से लाभ उठाने श्रथवा उसके श्राधार पर उपन्यास की विक्री बढ़ाने श्रथवा

मानव-समाज से अपना बदला लेने के लिए किया जाता है तब वह निन्द्य हो जाता है। लोग प्राय: सुधारक के नाते ही मानव-दुर्बलताओं का उद्वाटन करते हैं किन्तु वास्तव में उनका उद्देश्य कुरुचि का पोषण होता है, यथार्थवार निन्द्रनीय है। इसके अतिरिक्त यथार्थवार में दो दोष और भी हैं। एक तो यह कि जब लोग बुराई को फलते फूलते और साधुता को दुःख उठाते देखते हैं तब हम एक प्रकार से निराशावादी हो जाते हैं और उद्योग, उत्साह और सदाचार के लिये आवर्षण वम हो जाता है। इसके अतिरिक्त स्वयं जीवन में यथार्थवाद एवं दुःख और संवर्ष की मात्रा इतनी बढ़ो-चढ़ी होती है कि हम साहित्य में उसकी पुनरावृत्ति देखकर अपने मन को भाराक्रान्त नहीं करना चाहते हैं। आदर्शवाद छवे हुए जीवन के लिए एक सुखद वैविध्य उत्पन्न कर देता है। इसका अर्थ यह भी नहीं है कि हम पलायनवादी बन जायँ। इस प्रकार कुरुचिपूर्ण यथार्थवाद के पनपने का कारण यही है कि लोग मनुष्य की बुराइयों का सहज में विश्वास कर लेते हैं, भलाइयों के विश्वास करने में वे थोड़े संश्वात्मक रहते हैं।

कोई उपन्यासकार शुद्ध यथार्थवादी नहीं हो सकता है। पूरे जीवन या जीवन के साल या दो साल के पूरे चित्रण में पाटक को उतना ही समय लग जायेगा जितने काल में कि घटनाएँ घटित हुई हैं। चुनाव कला के लिये आवश्यक है, लेखक यदि उज्ज्वल पद्ध को चुनता है तब वह आदर्शवादी कहलाने लगता है और जब वह अन्धकारमय पद्ध की श्रोर अधिक ध्यान देता है तब वह यथार्थवादी गिना जाता है। कला में 'जो है' वह उसके माथ 'होना चाहिये' का भी प्रश्न रहता है। यदि हम 'जो है' उसी का चित्रण करते हैं तो साहित्य से जीवन को कोई दिशा नहीं मिलती है।

किववर मैथिलीशरण जी ने साकेत में टीक ही कहा है—

"हो रहा है जो जहाँ, सो हो रहा,
यदि वही हमने कहा तो क्या कहा?

किन्तु होना चाहिए कब क्या कहाँ,
क्यक्त करती है कला ही यह यहाँ।
मानते हैं जो कला के अर्थ ही,
स्वार्थिनी करते कला को व्यर्थ ही।
वह तुम्हारे और तुम उसके लिए,
चाहिए पारस्परिकता ही प्रिये।"

--साकेत (प्रथम सर्ग, पृष्ठ २७)

श्रादर्शवाद श्रोर यथार्थवाद दोनों की ही सीमाएँ हैं, यथार्थवाद की छव श्रौर श्रकर्मरायता से बचना चाहिए। साहित्य में शालीनता का परित्याग करना श्रात्महत्या है। कुछ लोग यह श्रवश्य कहेंगे कि जब वास्तविक जीवन ही गिरा हुआ है तब साहित्य में शालीनता कहाँ से स्रायेगी ? किन्तु जीवन में सब कुछ बुरा ही बुरा नहीं है स्रीर न सब कुछ श्रद्धा-ही श्रद्धा है। इसलिए स्रादर्शवाद को भी स्रतिवाद के दोष से बचाने की स्रावश्यकता है, इस सम्बन्ध में रपन्यास-सम्राट् मुंशी प्रेमचन्दजी के नीचे लिखे स्रमर वाक्य स्मरणीय हैं—

"यथार्थवाद यदि हमारी भ्राँखें खोल देता है तो भ्रादर्शवाद हमें उठाकर किसी मनोरम स्थान में पहुंचा देता है। लेकिन जहाँ भ्रादर्शवाद में यह गुण हैं वहाँ इस बात की भी शङ्का है कि हम ऐसे चित्रों को न चित्रित कर बैठें जो सिद्धान्तों की मूर्ति-मात्र हों—जिनमें जीवन न हो। किसी देवता की कामना करना मुश्किल नहीं है, लेकिन उस देवता में प्राण-प्रतिष्ठा करनी मुश्किल है।

"इसलिए वही उपन्यास उच्चकोटि के समभे जाते हैं जहाँ यथार्थ स्रौर स्नादर्श का समावेश हो गया हो। उसे स्नाप 'स्नादर्शोन्पुल यथार्थवाद' कह सकते हैं। स्नादर्श को सजीव बनाने के लिए यथार्थ का उपयोग होना चाहिये स्नौर स्नच्छे उपन्यास की यही विशेषता है। उपन्यासकार की सबसे बड़ी विभूति ऐसे चरित्रों की सृष्टि है, जो स्नपने सद्य्यवहार स्नौर सद्विचार से पाठक को मोहित कर ले। जिस उपन्यास के चिरत्रों में यह गुए। नहीं है वह दो कौड़ी का है।"

--- कछ विचार (पष्ठ ४१)

सारांश यह है कि उग्यास की आधार-भूमि यथार्थ की होनी चाहिए। उस यथार्थ को आकर्षक बनाने के लिए थोड़े चुनाव की आवश्यकता है। चुनाव में यह ध्यान देने योग्य बात है कि उपन्यासकार बुराइयों का केवल उद्घाटन कर पाटकों की मानव-समाज से आस्था न उठा दे और घृणा का प्रचारक न बन जाये। उपन्यासकार को चाहिए कि वह यथार्थवाद के भीतर छिपे हुए आदर्श का उद्घाटन कर लोगों का ध्यान उसकी ओर आकषित करे। इस प्रकार वह उसके द्वारा मानव-समाज के विकास-कम में सहायक बन सकता है। हमारे आदर्श संमावना की सीमा से बाहर न होने पायँ, नहीं तो उनसे कोई लाभ न उठा सकेगा। इस तथ्य की ओर ध्यान आकषित करना यही यथार्थवाद की देन है।

पाश्चात्य देशों में उद्देश्य को ऋषिक महत्त्व दिया गया है किन्तु हमारे देश मैं रस को प्रधानता दी गई है। हमारे उपन्यास भी काव्य ही की कोटि में ऋाते हैं। इसलिए उनमें भी काव्य-के से रस ऋौर भाव होने चाहिएँ। रस ऋौर भाव ऋौर रस भाव को स्वोकार करने से विचार का तिरस्कार नहीं होता है। हमारे विचार भी हमारे जीवन के प्रति रागात्मक या विरागात्मक दृष्टिकीण के ही फल-फूल होते हैं। विचारों के मूल में भी भाव ही रहते हैं अर्थात् वे प्रायः भाव-प्रेरित होते हैं। काव्यों में चाहे वे महाकाव्य की भाँति पद्यात्मक हों

या उपन्यास की भाँति गद्यात्मक हो विचार-सिकता के क्या रस के सहारे प्राह्म बनाये बा सकते हैं। उपन्यासों में भी महाकाव्य-का-सा शृङ्कार, वीर, हास्य, व रुगा का समावेश होता है। प्रारम्भिक काल के कौतहल-वर्धक जाससी श्रीर तिलिस्मी उपन्यासों में श्रद्भुत रस का प्राधान्य था। त्राजकल के राजनीतिक उपन्यासों में करुण के साथ वीर का सम्मिश्रण रहता है। वर्तमान समाज की करुणाजनक परिस्थिति दिखलाकर उसको मिटाने के लिए उत्साह का संचार किया जाता है। करुए में वीर का जाना अस्वाभाविक नहीं है- 'श्राय गये हनुमान ज्यों करुणा में बीर रस ।' कभी-कभी उपन्यानों में पूँ जीवाद या साम्राज्यवाद के प्रति घुणा भी उत्पन्न की जाती है। वहाँ वीभत्स की प्रधानता होती है किन्तु वीमत्स की मात्रा सीमित ही होनी चाहिए, शालीनता को छोड़े और घुणा के उत्पन्न किये बिना भी बात को बल-पूर्वक कहा जा सकता है। उपन्यासों में मनोभावों का चित्रण रहता ही है। 'गवन' में रमाकान्त के कलकते जाते समय भय की मनोवृत्ति का श्च-इक्षा चित्रण हुन्ना है। 'गोदान' में बनावटी 'खान' के न्ना जाने पर शहरी लोगों की कायरता की तलना में होरी का साहस श्रीर उत्साह निखर श्राता है। 'रंगभूमि' मे स्रदास का वीरोत्साह सराहनीय है। थोड़ी बहुत भावुकता के बिना वासी में बल नहीं आता है किन्त करणा को केवल थोड़ी सहानुभति जाग्रत करने के लिए प्रलाप की सीमा तक पहुँचा देना सस्ती भावकता कही जायगी। उपन्यास को इस सस्ती भावकता से बचाना वाञ्चनीय है। संयम श्रीर नियन्त्रण कला का जीवन-प्राण है। उपन्यास की उस संयम से विश्वत न रहना चाहिए i

#### शैली

उपन्यास कथा-साहित्य का मुख्य ब्रङ्ग है । इसकी वस्तुगत विशेषताश्रों श्रोर ब्रावश्यकताश्रों पर प्रकाश डाला जा चुका है । खाद्य-सामग्री चाहे जितनी ही मूल्यवान् क्यों न हो किन्तु जब तक उसको सजा-सम्हालकर न रखा श्रावश्यकता जायगा वह ग्राह्म न होगी । काव्य में शैली का वही स्थान है जो मनुष्य में उसकी ब्राक्निति श्रीर वेश-भूषा का है । यद्यपि यह हमेशा टीक नहीं कि जहाँ सुन्दर ब्राक्नित हो वहाँ सुन्दर ग्रुण भी होते हैं तथापि ब्राक्नित ब्रौर वेश-भूषा ग्रुणों के मूल्याङ्कन में बहुत कुछ प्रभावित करते हैं । यद्यपि इम विष-भरे कनक-घटों के पत्त में नहीं हैं तथापि दूध को भी स्वच्छ श्रीर उज्ज्वल पात्रों की श्रपेत्ना रहती है । चित्त का प्रसादन जितना कथा की मौलिकता श्रीर रोचकता से होता है उतना ही शैली से । पद-पद पर प्रसन्नता प्रदान करना श्रीर उत्सुकतान्को कायम रखना जो कथा-वस्तु की श्रावश्यकतान्नों में से है, बहुत-कुछ शैली पर निर्भर रहता है । कथा-वस्तु के श्रीर भी ग्रुण—जैसे संगठन, कम, सङ्गति श्रीर शैली के श्रान्तिरक पत्त से

#### सम्बन्ध रखते हैं।

यद्यपि उपन्यास नाटक की श्रपेत्ता कत्त के श्रध्ययन की वस्तु श्रधिक है श्रौर उसमें गाम्भीर्य का बहिष्कार भी नहीं है तथापि वह जन-मन-रखन की वस्तु श्रधिक है। उसके द्वारा सामाजिक श्रौर गेतिहासिक तथ्य समक्त में जनता

शैली के के लिए बोधगम्य बनाये जा सकते हैं। इसलिए प्रसाद-गुर्ग गुरा इसका मुख्य गुगा होना चाहिए श्रीर श्रोज तथा माधुर्य का विषयानुकूल यथास्थान समावेश होना श्रपेत्तित है। भाषा को

सुबोध श्रीर प्रमादमय बनाने के लिए मुहावरों का प्रयोग वाञ्छनीय है। उपमा, रूपक, उत्प्रेत्ता श्रादि का चमत्कार उचित मात्रा में शैली को श्राक्ष्य बनाने में सहायक होता है कि:तु इनके प्रयोग में मौलिकता अपेत्तित रहती है। इनके द्वारा सफल व्यङ्गच भी हो सकता है। कविता की बराबर तो उपन्यास में लत्त्या-व्यञ्जना का महत्त्व नहीं है फिर भी काव्य के ये प्रसाधन उपन्यास में उपेत्ता योग्य नहीं। ये सब काव्य के पारिवारिक गुण तो उपन्यास में श्रावश्य है कि:तु कौत्हलपूर्ण प्रकथन जो कथा-साहित्य की विशेषता है इसका भी विशेष गुण ह। वल्पना को सत्य का रूप देना उपन्यास की मुख्य कला है। उपन्यास की भाषा की कई शैलियाँ हैं कि:तु उनमें दो मुख्य हैं। एक प्रेमचन्द्रजी जैसी चलतो शैली श्रीर दूसरी प्रमाद ग्रीर हृदयेश जी जैसी संस्कृतगर्मित शैली। उपन्यास में व्यास-शैली के लिए श्राधक गुञ्जाइश है। नाटक ग्रीर कहानी टोनों से ही श्राधक इसमें फैलाव की स्नाता है किन्तु उसको सीमा से बाहर न जाना चाहिए।

विश्लेष — उपस्याम-साहित्य के व र्रमान विकास ने इन तत्वों की परम्परा को बहुत ख्रंश में निरथंक-सी कर दी है। अब न तो कथानक में व्यवस्था और शृङ्खला का पहला-सा मान रहा है और न चिरत्र-ित्तरण में संगित और सम्बद्धता का आग्रह है। मनुष्य चिश्क मनोदशाओं (Moods) का समूह-सा दिखाई देता है और अवचेतना का द्वार खल जाने से मानसिक जीवन और भी संकुल हो गया है। वह व्यवस्था में अव्यवस्था उपन्न कर देता है। यह विधा नितान्त नियमहीन तो नही है किन्तु एक गतिशील वस्तु को नियमों में बाँधना किटन है। पिछले नियमों और तत्वों में बहुत-कुछ सार है। विद्या-थियों को उनका जानना आवश्यक है किन्तु उन सबको पत्थर की लकीर समक्त लेना या उनके आंशिक अभाव के कारण किसी कलाकृति को निन्दा टहरा देना कलाकार के साथ अन्याय होगा। नये कलाकारों को सहदयतापूर्वक समक्तने की आवश्यकता है।

्**उपन्यासों के प्रकार**—डाक्टर श्यामसुन्दरदास जी ने ऋपने साहित्यालोचन (पृष्ठ १८०-१८६) में उपन्यासों का कोटिकम इस प्रकार निश्चित किया है—

(१) घटना-भधान उपन्यास—जिनमें कौत्हल उत्पन्न करने वाली कथाएँ होती हैं, जैसे—तिलिस्मी उपन्यास, 'ग्रुलीवर्स ट्रेविल्सः, 'डान विवकडेटः स्त्रादि ।

- (२) सामाजिक श्रथवा व्यवहार-सम्बन्धी उपन्यास—ऐसे उपन्यासों में चरित्र-सम्बन्धी श्रीर व्यवहार-सम्बन्धी श्राख्यान होते हैं जो हमारी सामाजिक समस्याश्रों पर प्रकाश डालते हैं।
- (३) श्चन्तरंग जीवन के उपन्यास इनमें घटना श्रौर पात्र कम किन्तु चिन्तन श्रौर भावनाश्रों का श्राधिक्य रहता है।
- (४) देशकाल सापेच्च ऋोर निरपेच्च—कुछ उपन्यासों में देशकाल का निश्चित ध्यान रखा जाता है ऋौर कुछ में इसका बिजकुल ध्यान नहीं रखा जाता, इनमें 'एकदा' या 'एकस्मिन् देशे' से काम चल जाता है, संस्कृत के उपन्यास प्राय: ऐसे ही होते थे। ऐतिहासिक उपन्यासों में देशकाल का विशेष ध्यान रखा जाता है।

यह विभाग दूषित सा है। घटना-प्रधान उपन्यासों में भी सामाजिक उपन्यास हो सकते हैं ख्रीर सामाजिक भी घटना-प्रधान हो सकते हैं। घटना प्रधान देशकाल के सापेन्त् या निरपेन्त का बहिष्कार नहीं करते।

उपन्यासों का विभाजन कई प्रकार से किया गया है। एक तो वास्तविकता-प्रधान श्रीर दूसरे कलपना-प्रधान। इन्हीं कलपना प्रधान उपन्यासों को Romance भी कहते थे। एक विभाजन इस प्रकार से भी किया जा सकता है। एक घटना-प्रधान जैसे तिलिस्भी श्रादि, दूसरे चरित्र-प्रधान जैसे जैनेन्द्रजी ग्रादि के ग्रीर तीसरे घटना-चरित्र-प्रधान जैसे मुँशी प्रेमचन्दजी के।

उपन्यासों का विषयानुकून विभाजन भी हो सनता है, जैसे ऐतिहासिक, राजनैतिक, सामाजिक, प्रेम-प्रधान, मनोवैज्ञानिक स्रादि । विभाजन जो हो पायः एक ही स्राधार पर होना चाहिए ।

#### उपन्यास का विकास

श्रंग्रेजी भाषा में उपन्यास का उदय रोमांस कथाओं से हुश्रा । ये रोमांस कथाएँ कौत्इलमय घटनाओं से पूर्ण हुश्रा करती थीं श्रीर इनमें चरित्र-चित्रण का भी श्रभाव रहता था । इन रोमांसों का श्रारम्भ पन्द्रहवीं शताब्दी के मध्य

श्रंग्रेजी उपन्यास में मेलोरी (Malory) द्वारा लिखी हुई 'माट डी श्रार्थर' (Morte D'Arthur) नाम की कथाओं से होना माना

जाता है। उन कथाश्रों से नाटकों को भी बहुत-कुछ मामग्री मिलती थी श्रौर उनके श्रमुकरण में श्रन्य कथात्मक रचनाएँ भी लिखो गई।

इंगलिस्तान में भी गद्य का विकास कुछ पीछे ही हुन्त्रा। सत्रहवीं शताब्दी में गद्य-लेखकों में जॉन बनियन (१६२८-१६८८) बहुत प्रसिद्ध है। उनका लिखा हुन्त्रा 'पिलग्रिम्स प्रोग्नेस' (Pilgrims Progress) एक प्रकार की श्रग्योक्ति (Allegory)

है। उसमें एक कल्पित यात्री की कथा के सहारे श्राध्यात्मिक उन्नति के मार्ग में श्रिषक की किटनाइयों का उल्लेख हुआ है। असली अर्थ में 'राबिनसन कूसो' (सन् १७१६) का लेखक डैनियल डीफो (सन् १६५६-१७३१) अंग्रे जी का पहला उपन्यासकार कहा जा सकता है। उसके वर्णन बड़े सजीव हैं श्रोर उसमें चिरत्र-चित्रण का भी प्रयास है। अंग्रे की के प्रसिद्ध सामाजिक ब्यङ्गय-लेखक स्विफ्ट (Jonathan Swift सन् १६६७-१७४५) भी डीफो (Daniel Defoe सन् १६६५) के ही समकालीन थे। स्विफ्ट का 'गुलीवर्स ट्रैविल्स' (Gullivers Travels) वास्तव में तत्कालांन समाज पर अच्छा ब्यङ्ग य है किन्तु उनमें रोचकता और कौत्हल भी पर्याप्त मात्रा में हैं। डेनियल डीफो के रॉबिनसन कूसो ने बड़ी ख्याति पाई। उसमें एक जहाज के डूब जाने के कारण निर्जन टापू में शरण लेने वाले नायक की साहांसक कथा है। उपन्यास को चिरत्र-चित्रण की ओर अग्रसर करने में उस समय 'स्पेक्टेटर' में निकलने वाले 'रोजलीं की कवलीं' आदि चरित्र-मन्बन्धों निबन्धों को भी बहुत क्षेय है। उस समय के उपन्यासकारों की समस्या पात्रों को रोमांस के आकाश से प्रथ्वी की श्रोर लाने की रही।

श्रद्धारहवीं शताब्दी में उपन्यास-साहित्य के स्तम्भ-स्वरूप चार नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । वे नाम हैं—िरचर्ड्सन (Richardson), फील्डिंग (Henry Fielding, सन् १७०७-१७५४), स्मोलेट (Smollett) श्रौर स्टर्न (Lawrence Sterne, सन् १७१३-१७६८) । सेम्युश्रल रिचर्ड्सन (१६८६-१७६१) के उपन्यासों में 'पमीला' (Pamela) बहुत प्रसिद्ध है । उसने श्राजकल के से चरित्र-प्रधान उपन्यासों का श्रीगणेश किया किन्तु उसमें दुछ भावातिरेक श्रधिक था। फील्डिङ्ग ने उस भावातिरेक का उपदास किया। स्मोलेट श्रौर स्टर्न ने उसको मुख्यता दी। श्रद्धारहवीं शताब्दी के उपन्यासों में 'गोल्ड स्मिथ' (Oliver Gc!dsmith, सन् १७२८-१७७४) का 'विकार श्राफ वेकफील्ड' (Vicar of Wakefield) ने बहुत ख्याति पाई। उसमें द्वान्य-व्यङ्गपूर्ण चरित्र-चित्रण के साथ पारिवारिक जीवन की भाँकी है। श्रद्धारहवीं शताब्दो में पारिवारिक उपन्यासों (Domestic Novels) का सूत्रपात हो गया था।

उन्नीसवीं शताब्दी के श्रारम्भ में स्कॉट (Sir W. Scott सन १७७१-१८३२) ने 'वेवर्ली नौविल्स' (Waverly Novels) के रूप में ऐतिहासिक उपन्यासों को एक ग्रन्छी देन टी श्रीर 'जेन श्रॉस्टिन' (Jane Austin, सन् १७७५-१८९०) ने 'प्राइड एएड पेज्यूडिस' (Pride and Prejudice) श्रीर 'सेन्स एएड सेन्सिविल्टिंग' (Sense and Sensibility) के रूप में सामाजिक श्रयवा सामाजिक व्यवहार-सम्बन्धी उपन्यास (Novel of Manners) दिए। उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य में 'डिकिन्स' (Charles Dickens, सन् १८१२-१८७०) श्रीर 'थैकरे' (W. M.

Thackeray, सन् १८११-१८६३) के नाम विशोध रूप से उल्लेखनीय हैं। डिकिन्स ने अपने उपन्यासों में स्मरणीय चरित्र दिये। उसके उपन्यासों में चरित्रों का वैविध्य भी पर्याप्त है। उसमें वस्तुवाद के साथ भावातिरेक था। डिकिन्स ने (जैसे हमारे यहाँ प्रेमचन्द जी ने) मध्य और निम्न श्रेणी के पात्रों को अपनाया था। 'थैकरें ने (जैसे हमारे यहाँ प्रतापनारायण श्रीवास्तव ने) उच्च वर्ग के जोगों का चित्रण किया था।

उन्नीसवीं शताब्दी के ब्रान्त में उपन्यासों में चिरित्रों के मनोवैज्ञानिक चित्रण की प्रथा चल पड़ी थी। उस प्रथा के ब्रयसर करने वालों में 'जार्ज इलियट (सन् १८६-१८८०), जार्ज मेरेडिय (सन् १८२८-१६०६), टामस हार्डी (सन् १८४० १६२७) तथा 'मिसेज हम्फरीवार्ड' हैं। ये लोग ब्राधिनिकता के ब्रयदूत हैं। इनके हाथ में पात्र सामान्य की ब्रयेच्या वास्तविक रूप से व्यक्ति बन गये हैं।

बीसवीं शताब्दी में विशेषकर पहले महायुद्ध के पश्चात् लोगों के उपन्यास-सम्बन्धी श्रादर्श बदले । महायुद्ध के पूर्व साहित्य में जिस प्रकार प्राचीन श्रादर्शों के प्रति श्रसन्तोष रहते हुए भी उसके भीतर खिपी हुई एक चीण श्राकर्षण-रेखा

नवीन प्रवृत्तियाँ के दर्शन हो जाते थे वह रेखा भी विलीन हो गई । नैतिक श्रादशों में घोर परिवर्तन हए । सभ्यता एक क्रविम श्रावरण

के रूप में दिखाई देने लगी। सिग्मंड फ्रॉयड का यह प्रभाव पड़ा कि लोग उपचेतना की अत्यधिक महत्त्व देने लगे और उनकी यह धारणा हो गई कि वासनाओं को जितना दबाया जायेगा वे उतना ही विकृत रूप धारण करेंगी। इसके अतिरिक्त व्यक्ति के चरित्र-चित्रण में सङ्गति एक आवश्यक गुणा के रूप में न रही। चिरित्र का ऊपरी भाग जितना हम देखते हैं वही सब कुछ नहीं। भीतरी तहों में से अवसर पाने पर न जाने कौन-सी तह ऊपर आये और व्यक्ति अपने साधारण दश्यमान चरित्र के विरुद्ध कोई काम कर जाय। डी॰ एच॰ लारेंस (D. H. Lawrence, सन् १८८५) के उपन्यासों में प्रवृत्ति की क्तलक है। आत्मा की अपेता शरीर को अधिक महत्त्व मिलने लगा। एडोल्फ हक्सले में इन ओर अधिक भुक्तव हैं। आजकल के उपन्यासकारों में लोरेंस, इक्सले, विजिनिया बुल्फ, जेम्स जाइस प्रमुख हैं। रूसी उपन्यासकारों ने उपन्यास साहित्य की श्रीवृद्धि की है, (उनमें गोर्की जिसका 'माँ' नाम का उपन्यास हिन्दी में अनुवादित हो चुका है) आजकल के नामों में शोलोखव (Mikhael Sholokheva) का नाम विशेष उल्लेखनीय है।

पाश्चात्य देशों, विशेषकर इंगलिस्तान के उपन्यासों की प्रवृत्ति-मात्र दी जा सकी है। वहाँ का चेत्र बहुत विस्तृत है। यहाँ पर यह विवरण इसलिए नहीं दिया है कि इम पाश्चात्य देशों के कथात्मक साहित्य के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर सकेंगे वरन् इसलिए कि इम उसके आलोक में श्रपने यहाँ की प्रवृत्तियों को मली प्रकार समक सकें

हिन्दी के

उपन्यास

श्रीर पाटक यह भी जान लें कि वहाँ उपन्यास लिखने की विद्या कब से चली श्रा रही है। श्रव श्राप्त यहाँ का भी कथा-साहित्य बहुत प्रौढ़ श्रीर पुष्ट हो गया है। उसमें हर प्रकार को प्रवृत्तियाँ मिलती हैं। ऊपर जो वर्तमान उपन्यासों की प्रवृत्तियाँ दी गई हैं वे श्रापने यहाँ के श्राधुनिक उपन्यासों में भी प्राचुर्य के साथ मिलती हैं।

संस्कृत में कहानी-साहित्य तो पर्याप्त रूप में था, यहाँ तक कि इस दिशा में भारतवर्ष अन्य देशों का गुरु कहा जा सकता है किन्तु उपन्यास की कोटि में केवल बाग्र

की 'कादम्बरी' श्रौर द्राडी का 'दशकुमारचरित्' ही श्रा सकते हैं। 'कादम्बरी' की तो ख्याति इतनी बढ़ी कि वह मराटी भाषा में उपन्यास के लिए एक व्यापक शब्द बन गया है। श्रर्थ-

विस्तार का वह एक श्रन्छ। उदाहरण है। काद्म्बरी में घटना

स्रोर चिरित्र की स्रिपेक्षा शैली का स्रिधिक महत्त्व है। हमारे यहाँ की कहानी मैं थोड़े-बहुत कैत्रहल के पुर के साथ उपदेशात्मकता स्रिधिक रहती थी। यही बात इन बड़ी कथास्रों में भी है। इनमें शैली की भी विशेषता है।

हिन्दी में संस्कृत के आधार पर लिखी गई 'किरसा तोता मैना', 'सिंहासन बतीसी' आदि कुछ बड़ो कथाएँ लोगों का मनोरंजन करती रहीं किन्तु ये जनता की वस्तुएँ थीं, साहित्य की वस्तुएँ न थीं। साहित्यिक कथाओं का प्रारम्भ मुन्शी इंशाश्रल्लाखाँ की 'रानी केतकी की कहानी' जिसका दूसरा नाम 'उदयभान चिरतू' था और सदलिमिश्र के 'नासिकेतो-पाख्यान' से होता है (ये दोनों पुस्तकें संवत् १८६० के लगभग लिखी गई थीं)। इनमें एक चलती भाषा में साहित्यिक सौष्टव लाने का अधिक प्रयत्न है।

हिन्दी के प्रारम्भिक काल में लिखे गये उपन्यासों में श्री निवासदास (१६०२-१६४४) के 'परीचा-गुरु' ने विशेष ख्याति पाई, इसको हम हिन्दी का पहला उपन्यास कह सकते हैं। 'परीचा-गुरु' में एक सेठ के लड़के के विगड़ने श्रीर श्रपने एक मित्र की सहायता से सुधरने के कथानक के सहारे व्यावहारिक उपदेश दिया गया है। उसमें 'हितोपदेश' श्रीर 'पंचतंन्त्र' की शैली है। बीच-बीच में नीति-सम्बन्धी उद्धरण है। यह प्रवृत्ति पं० बालकृष्ण भट्ट (सं० १६०१-१६७१) के 'सौ श्रजान एक सुजान' में श्रीर भी बढ़ी-चढ़ी दिखाई देती है। इन उपन्यासों में वर्णन की विशेषता श्रीर यथार्थता के साथ उस समय की हास्य-व्यङ्गच की प्रवृत्ति के भी दर्शन होते हैं। उस समय के उपन्यासों में राधाकृष्णदास (सं० १६२२-१६६४) का 'निःस्सहाय हिन्दू' भी उल्लेखनीय है उसमें व्यक्ति की श्रपेचा समाज को श्रधिक महत्त्व दिया गया है। उसमें मृन्शी प्रेमचन्द जी के उपन्यासों की भाँति राजनीतिक श्रान्दोलनों के स्थान में गौ रचा श्रान्दोलन का चित्रण मिलता है। बंगाल के लोग हमारी श्रपेचा श्रंग्रे जो के सम्पर्क में श्रधिक श्रामें थे। उनके यहाँ उपन्यास का जन्म पहले हुआ था। बंगाल के उपन्यासों के श्रनुवाद द्वारा हिन्दी के

उपन्यास-साहित्य की कज़ेवर बुद्धि हुई श्रीर इस श्रीर लोगों की विच जाग्रत हुई।

हिन्दी के प्रारम्भिक काल में बालरुचि की भाँति लोक-रुचि कीतृहल और तिलस्म की ओर अधिक थी। उसमें आजकल-का-सा उतावलापन भी नहीं था और अध्ययन और लेखन का एकमात्र उद्देश्य था कीतृहल-तृष्ति द्वारा मनोरं जन। इस प्रवृत्ति की तृष्ति के लिए बाबू देवकीनन्दन खत्री का नाम चिरस्मरणीय रहेगा। इनके उपन्यासों में कल्पना का अत्यिक प्राधान्य था। ये उपन्यास फारसी के 'श्रालिफ लैला' आदि के दास्तानों से प्रमावित थे। उनके उपन्यासों का संसार जादू का संसार था। उनमें तिलस्म और अप्यारी का प्राधान्य रहा।

इसी बहिर्मुखी प्रवृत्ति का दूसरा रूप है जासूमी उपन्यास । इनमें भी कौतूहल की तृष्ति हैं । एक लाश पड़ो मिल गई और फिर उसके रहस्य खोलने में ही सारा उपन्यास शेष हो जाता है । ये भी घटना-प्रधान उपन्यास की कोटि में आते हैं । तिलस्मी उपन्यासों में घटना का कम आगे की ओर बढ़ता है पर जासूमी उपन्यासों में पीछे की ओर जाता है । जासूमी उपन्यास लेखकों में गोरालराम गहमरी (जन्म संवत् १६२३) का नाम बड़े आटर से लिया जाता है । वे हमारे यहाँ के 'कानन डायल' कहे जा सकते हैं । इस प्रकार के उपन्यासों में कल्पना के साथ बुद्धि-तत्त्व का भी पुट रहता है ।

हिन्दी-उपन्यासों के विकास मैं दूसरी श्रेणी पं० किशोरीलाल गोस्वामी (सं० १६२२-१६८१) से प्रारम्भ होतो है। उन्होंने कौत्हल की दृत्ति को तो कायम रखा किन्तु ऐतिहासिक श्रौर सामाजिकता के साथ मनुष्य की सहज रुचि को जाग्रत करने वाली विलासिता श्रौर प्रेम का पद्म श्रिधिक चित्रित किया। उनके पात्र चाहे विलासी हों पर वास्तविक थे। इसमें सामाजिक परिस्थितियों का चित्रण भी हुआ है।

पं० अयोध्यासिंह उपाध्याय का 'ठेट हिन्दो का टाट' (१६५६) इसी समय का है, इसमें श्रीपन्यासिकता की अपेता भाषा का प्रधोग अधिक है। उनके 'बेनिस के बाँके' में संस्कृत तत्समता का प्राधान्य है और 'ठेट हिन्दी के टाट' में हिन्दी के टेट और निजी रूप की ओर प्रवृत्ति है। इसके पश्चात् पं० लज्जाराम मेहता के 'हिन्दू एट्स्य', 'आदर्श दम्पति', 'बिगड़े का सुधार' आदि उपन्यास भी १६५६ से लगाकर १६६२ तक प्रकाश में आये। मेहता जी के उपन्यासों में संस्कृतिक पत्त अधिक है और चरित्र-चित्रण की भी प्रवृत्ति है। हिन्दी में बँगला से जो उपन्यास आये उनमें से कुक तो दहेज आदि कुप्रयाओं से सम्बन्धित थे और कुक ऐतिहासिक। ऐतिहासिक उपन्यासों में बंकिमचन्द्र चडोपाध्याय के उपन्यासों की बड़ी धूम रही। 'बन्दे मातरम् वाला राष्ट्रीय गीत बंकिम बाबु के 'आनन्द मट' से ही प्रचार में आया है। इन उपन्यासों ने राष्ट्रीय संगठन में बड़ा योग दिया।

चरित्र-चित्रण स्त्रौर सोद्देश्य उपन्यास लिखने की दृष्टि से मुन्शी प्रेमचन्द्जी (सं० १६३७-१६६३) ने युगान्तर उपस्थित कर दिया। उनके उपन्सासी में सामाजिकता

थी किन्तु बङ्गाली उपन्यासीं का-सा भावातिरेक न था श्रीर न वे बङ्गाली उपन्यासीं की नकल कहे जा सकते हैं। 'सेवासदन', 'निर्मला', 'गबन' श्रादि उपन्यास सामाजिक हैं। 'गबन' में स्त्रियों के श्राभूषण प्रेम का श्रीर 'निर्मला' में वृद्ध-विवाह का दुष्परिणाम दिखाया गया है किन्तु उनकी दृष्टि सामाजिक समस्याश्रों में ही सीमित नहीं रही। 'रंगभूमि' में एक विस्तृत चित्रपट पर राजनीतिक श्रान्टोलन का चित्रण है। उनके श्रीर भी उपन्यामों में शोषित श्रीर द्लित जनता के प्रति सहानुभूति का मानवता-प्रधान पच्च लिया गया है। 'गबन' में उन्होंने प्रसंगवश पुलिस के इथक्यहों का श्रव्हा दिग्दर्शन किया है। प्रेमचन्द जी न सामाजिक श्रत्याचार सह सकते थे श्रीर न राजनीतिक। ब्राह्मणों तथा उच्च कुला-मिमानी लोगों के भण्डाफोड़ करने में उनकी विशेष रुचि थी किन्तु वे किसी उग्र कान्ति के पन्न में ग थे। वे गांधीबाद की सममौतेपूर्ण नीति के श्रनुयायी थे। जिस प्रकार किता में गुप्त-बन्धु गांधीवादी नीति के प्रतिनिध हैं उसी प्रकार उपन्यास-चेत्र में प्रेमचन्द जी ने गांधी जी के श्राद्शों का प्रतिनिधत्व किया है। उनका ध्यान हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य की श्रीर भी गया है।

कुष्ठ लोग उनको जनवादी कहते हैं। उनके पात्रों में विद्रोही श्रौर हिंसा की भावनाएँ श्रवश्य श्रा जाती हैं किन्तु वे उन्हें कियात्मक रूप नहीं दे पाते।

पं० विश्वम्भर नाथ शर्मा कौशिक (१६४८-२००३) का चेत्र यद्यपि सीमित था तथापि उनके त्रादर्श मुन्शी जी के श्रादर्शों से भिन्न न थे। वे निम्न कोटि के पात्रों में जैसे, भिखारियों में मानवता के दर्शन कराने में सिद्धहस्त थे किन्तु यह श्रवश्य मानना पड़ेगा कि वे मुन्शी जी की श्रपेचा भावुक श्रिषक थे श्रौर भावों के सञ्चारित करने की कला में भी वे निपुण थे। इनके कथानक श्रपेचाकृत सरल श्रौर सुलभे हुए हैं। इनके दो उपन्यास हैं 'माँ' श्रौर 'भिखारिणी'। 'माँ' में दो माताश्रों (सुलोचना तथा सावित्री) द्वारा श्रपने-श्रपने पुनों पर पड़े हुए प्रभावों की तुलना है। सुलोचना का प्रभाव सच्चिरत्रता की श्रोर ले जाता है श्रौर सावित्री का प्रभाव दुराचार की श्रोर ले जाता है। 'सुलोचना' में श्रादर्शवाद का प्राधान्य है। 'भिखारिणी' में दिखाया गया है कि भावों की उच्चता उच्च वर्ग का ही एकाधिकार नहीं है।

'श्रसादः जी (१६४६-१६६४) ने 'कंकाल' श्रौर 'तितली' नाम के दो उपन्यास लिखे। 'इरावती' नाम का एक उपन्यास श्रधूरा ही रह गया था किन्तु वह श्रव उसी रूप में छप गया है। कंकाल में समाज की भन्यता के भीतर छिपा हुश्रा खोखला कंकाल दिखाया गया है। देखने में तो उस उपन्यास में यथार्थता की पराकाष्टा लगती है किन्तु वह निरुद्देश्य नहीं है। उसमें तथाकथित उच्चता के प्रति गर्व की भावना पर न्यङ्गपूर्ण चोट है। उसमें एशियायी संघ के रचनात्मक कार्य की भी श्रादर्शवादी रूपरेखा है। 'कंकाल' में प्रसाद जी के पात्र शहर में रहकर ही ग्राम की चिन्ता करते हैं। 'कंकाल'

श्रीर 'तितली' की तुलना में 'इरावती' प्रसाद जी के स्वभाव के श्रिषक निकट प्रतीत होती है। वह ऐतिहासिक भी है श्रीर उसके भाव तथा भाषा-शैली भी प्रसाद जी के व्यक्तित्व तथा श्रान्य रचनाश्रों के श्रानुकृल है। प्रसाद जी के उपन्यास में प्रेमचन्द जी के उपन्यासों की श्रापेचा भावना का उत्कर्ष श्रिषक है। भाषा में तो श्रान्तर स्पष्ट ही है। प्रसाद जी की भाषा संस्कृत-गित श्रीर एकरस रही है। प्रेमचन्द जी की भाषा पात्रों के श्रानुकृल बदलती है श्रीर श्रापेचाहत सुबोध है।

वृन्दावनलाल वर्मा (जन्म सं० १६४५) ने थोड़े रोमांस के साथ 'गढ़कुंडार' श्रौर 'विराटा की पद्मिनी' श्राटि ऐतिहासिक उपन्याम हिन्टी जगत् को दिये। इनके उपन्यामों में ऐतिहासिकता के साथ-साथ स्थानीय गौरव, स्थानीय रंगत (Local Colour) श्रौर प्रकृति-चित्रण की विशेषता है। इनके पात्र परिस्थित के श्रनुकूल श्रपनी स्वामाविक गिति से चलते हैं श्रौर उनकी व्याख्या देने की श्रावश्यकता नहीं पड़ती। श्रश्रेजी के उपन्यासकार सर वाल्टर स्काट की माँति हिन्दी में वर्मा जी अकेले ही उपन्यासकार हैं जिनमें लोकवार्ता का पूरा-पूरा स्थान मिला है। 'विराटा की पद्मिनींग श्रधिकतर जनश्रुति श्रौर कल्पना पर श्राश्रित है। उसका वातावरण ऐतिहासिक है, पात्र श्रधिकांश में कल्पित हैं। 'गढ़कुएडार' का वातावरण भी ऐतिहासिक है श्रौर पात्र भी। 'गढ़कुएडार' में हमको जुन्देलखएड की वीरगाथाकाल-की-सी मानापमान तथा वीर-दर्प से प्रेरित पारस्पारक मारकाट की प्रवृत्ति मिलती है। बुन्देले ऊँचे श्रौर खंगार नीचे, इस संघर्ष में न बुन्देले ही रहे न खंगार ही। खंगार की बढ़ती हुई शक्ति का भी हास हो गया। ऐतिहासिकता की दृष्टि से वर्मा जी की नवीनतम कृति 'भाँसी की रानी' बहुत उत्कृष्ट है। उसमें सन् १८५७ को घटनाश्रों श्रौर कारणों पर काफी श्रच्छा प्रकाश पड़ता है। इसमें रोमांस है किन्तु श्रत्यन्त संयत श्रौर टवा हुश्रा।

उषादेवी मित्रा ने भारतीय नारियों के ऊँचे स्रादर्श उपस्थित किये हैं। उनकी नारियाँ जैनेन्द्र के 'त्यागपत्र' की मृणाल की भाँति परिस्थितियों के कारण भारतीय स्रादर्श से च्युत नहीं हुई हैं। देश-सेवा या तीर्थ-यात्रा में स्रपनी वासनास्रों का उन्नयन (Sublimation) कर लेती हैं। कजरी, पिया, सिवता जैसी सहनशील नायिकाएँ स्राजकल के उपन्यासों में कम मिलेंगी। उषादेवी मित्रा के उपन्यासों में बङ्गाली भावुकता स्रीर श्रलंकृत शैली के भी दर्शन होते हैं।

सियारामशरण (जन्म संवत् १६५२) ऋपनी धार्मिक प्रवृत्तियों के कारण सामाजिक रुढ़ियों से (बुरे ऋर्थ में नहीं) बंधे हुए हैं। उनमें नैतिकता का मान है। वे भी गांधीवाद के प्रभाव में हैं किन्तु उपन्यासों में उसकी उपदेशात्मकता ऋधिक व्यक्त होने नहीं पाई है। उन्होंने भी प्रेमचन्द जी की भाँति मध्यवर्ग ऋौर निम्नवर्ग को ऋपनाया है। उनका 'गोद्र नामक उपन्यास सामाजिक है। उन्होंने धर्म-नीति को श्रपनाते हुए भी

थोड़ी उदारता का परिचय दिया है। कहरपंथी तो किसी स्त्री में कलङ्क की सूठी चर्ची हो जाने पर भी उने सदा के लिये कलङ्कित समक्त लेता है। उसकी निर्देषता प्रमाणित हो जाने पर भी उसका भाव नहीं बदलता श्रीर सुधारक सदीषता प्रमाणित हो जाने पर भी उसे श्रपनाने को तैयार रहता है। गुस्तजी किशोरी की निर्देषता प्रमाणित हो जाने के पश्चात् दयाराम का हृदय परिवर्तन कराते हैं। 'श्रन्तिम श्राकांद्वा' में घर के एक नौकर (रामलाल) को नायक बनाया गया है। इसमें श्राजकल का जनवादी तत्व है। उसमें श्राजकल की खूश्राछूत श्रीर संकुचित धामिकता पर श्रच्छा व्यङ्ग्य है। 'नारी' में वे कुछ श्रागे बढ़े हैं किन्तु मर्यादा के साथ। उनकी नारी वारतव में उनके श्रग्रज के नारी-चित्रण का समर्थन करती है।

### "म्रबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, ग्राँचल में है दूध ग्रौर ग्राँखों में पानी।"

---यशोधरा

ऋपने लड़के 'हल्ली' के प्रति वह सटा स्नेहार्र रही और पति 'वृन्टावन' के लिए हमेशा रोती रही। अन्त में वह अपने पति की खोज में सहायता देने वाले अजीत चौधरी को (अपनी जाति को प्रथा के अनुसार ही) स्वीकार कर लेती है। इस उपन्यास में आमीण जीवन की प्रतिद्वतिष्ठां का भी द्वाटन हुआ किन्तु उन सब घटनाओं में गुप्त जी की हास्य-व्यङ्ग्य की एक चीण रेखा की भलक मिलती है। इसकी नैतिक समस्या यह है कि क्या स्त्री कृतज्ञता में अपना आत्म-समर्पण कर सकती है? 'जमुना' के आत्म समर्पण के लिए केवल इतना ही कहा जा सकता है कि उसने अपने पति के प्रतिद्वन्दी को नहीं वरन् ऐसे ही व्यक्ति को स्वीकार किया जो ईमानटारी से उसके पति वृन्टावन की खोज करता रहा। इस प्रकार वृन्टावन के प्रति जमुना की पतिव्रत-भावना अन्तुगण रहती है। यदि इसमें कुछ काम-वासना है तो अति चीण।

चरडीप्रसाद हृदयेश जी ने ऋपने 'मंगल-प्रभात' में एक उपदेशात्मक ऋाद्रश्वाद के सहारे वास्प-की-सी ऋलंकृत शैली का चमत्कार दिखलाया है।

प्रेमचन्द्र जी के बाद हिन्दी उपन्यास ने सामाजिकता और राजनीतिकता से आगे बढ़कर मनीवैज्ञानिकता की श्रोर कदम बढ़ाया और उपन्यास की वृत्ति अन्तर्मुखी हुई। यह प्रवृत्ति उनके जीवन काल में ही आरम्भ हो गई थी। नये उपन्यासों में समाज की अपेद्धा व्यक्ति को अधिक महत्त्व मिला। इसका यह अभिशाय नहीं कि आजकल के उपन्यासकारों ने समाज को भुजा दिया है। अब सामाजिक समस्याओं के सीधे चित्रण की अपेद्धा व्यक्ता से अधिक काम लिया जाता है। व्यक्ति की मनीवृत्तियों में सामाजिक व्यवस्था की प्रतिक्रिया द्वारा उस व्यवस्था की मलाई-बुराई की ओर संकेत रहता है। मार्क्सवाद से प्रभावित उपन्यासों में व्यक्ति के विश्लेषण के साथ समाज का सीधा चित्रण भी रहता

है श्रौर उसकी विषमताश्रों पर श्रिधिक बल दिया जाता है। प्रेमचन्द जी के पात्रों में बर्ग का प्रतिनिधित्व श्रिधिक रहता था। उनमें व्यक्ति की श्रपेत्ता समाज की मलक श्रिषक दिखाई देती थी। श्राजकल के उपन्यासों में व्यक्ति के वैयक्तिक इतिहास के श्राधार पर उसके श्रवचेतन मन की कुँ जी से उसके चारित्रिक रहस्यों का उद्घाटन किया जाता है। व्यक्ति की दुर्बलताएँ सामाजिक श्रौर मानसिक कारणों के श्रालोक में मनोवैज्ञानिक श्रध्ययन का विषय बन गई हैं। इसके श्रितिरक्त श्राजकल के उपन्यास में प्राचीन नैतिक रूष्यों के प्रति भी विद्रोह है। श्राचार श्रौर श्रनाचार के नये श्रथं खोजे जाने लगे हैं। श्राज का मनुष्य श्रपने को राजनीतिक वन्धनों से ही नहीं वरन् सामाजिक बन्धनों से भी मुक्त देखना चाहता है। प्रेमचन्द में जो गांधीवादी मर्यादा थी वह श्राजकल के उपन्यासों में नहीं रही है।

जैनेन्द्र जी (जन्म सं० १६६२) इस नये वैयक्तिक श्रध्ययन के श्रग्रदूत कहे जा सकते हैं। जैनेन्द्र जी की 'परख', 'सुनीता', 'क्ल्याणी' श्रौर 'स्यागपत्र' की नारियाँ साधारण नैतिक मापटण्ड से बाहर की वस्तु बन गई हैं। उनका व्यक्तित्व रहस्यमय है। जैनेन्द्र जी के उपन्यासों में घटनाएँ चिरत्र श्रौर मार्नासक उथल-पुथल के उद्पाटन के लिये ही श्राती हैं। उनका सम्बन्ध श्रान्तिक जीवन से श्रधिक है। कल्याणी में श्रन्तर श्रौर वाह्य गार्हस्थ्य श्रौर सामाजिकता का संघर्ष है। श्रन्तर को पूरा प्रसार न मिलने के कारण ही उसका मरण होता है। 'त्यागपत्र' की मृणाल दयनीय है। उनमें श्रन्तस् की प्रेरणा की श्रपेद्या सामाजिक विवशता है किन्तु उसने जिस मार्ग का श्रनुमरण किया उसमें भी उसका त्राण नहीं होता है। इसमें समाज की कटोरता पर गहरा व्यक्तच है। मृणाल की श्रवस्था के लिए सामाजिक कटोरता ही उत्तरटायी है किन्तु जैनेन्द्र जी ने श्रपनी नायिका में परिस्थितियों से ऊपर उटने की शक्ति नहीं दिखाई है। उनके द्वारा लिखे हुए 'विवर्त' नाम के उपन्यास में पूर्व-प्रेम श्रौर वैवाहिक प्रेम का एक प्रकार से समभौता कराते हुए एक कान्तिकारी की कथा दी गई है।

जैनेन्द्र जी ने जहाँ नैतिक मानदराडों के परिवर्तन की पुकार कथाकार की व्यङ्गचात्मक शौजी से की है और अपनी सफाई कथा से बाहर निवन्धों में दी है वहाँ श्री भगवतीचरण वर्मा ने अपनी 'चित्रलेखा? में कथा के भीतर ही संवाद-रूप से पाप-पुराय की नयी मीमांसा की है। इससे पूर्व युग में कु श्रीर सु श्रार्थात् पाप श्रीर पुराय की निश्चित सीमाएँ थीं। टालसटाय श्रीर गांधीजी के प्रभाव से पापी को सहुद्यता के साथ देखा जाने लगा है श्रीर उसके बहुत कुछ दोधों की व्याख्या सामाजिक दुर्व्यवस्था से की जाने लगी किन्तु उन लोगों ने व्यक्ति के श्रेय श्रीर प्रेय में भेद रखा था। उनका सिद्धान्त या पाप से घृणा करो पापी से नहीं। श्राजकल के युग ने श्रेय को प्रेय बनाने के स्थान में श्रेय श्रीर प्रेय का श्रम्तर मिटा दिया। जो स्वाभाविक वही सत्य श्रीर कर्तव्य है।

फॉयड के मनोविश्लेषण ने इस प्रवृत्ति को कुछ बल दिया। उसने उन्नयन (Sublimation) का पथ बतलाया किन्तु उस श्रोर लोगों का ध्यान कम गया। उसके प्रभाव से मनुष्य को व्यक्ति के चरित्र के मूल स्रोतों तक पहुँचने की दृष्टि मिली। कारण के जान लेने पर व्यक्ति का दोष घट श्रवश्य जाता है किर भी उत्थान के लिए उसका उत्तरदायित्व रहता है किन्तु जहाँ इसमें ही सन्देह हो कि क्या उत्थान है श्रीर क्या पतन वहाँ उत्तरदायित्व कैसा? उत्थान श्रीर पतन के सन्देह को 'चित्रलेखा' के लेखक ने कुछ गहरा रङ्ग दे दिया है। महाप्रभु रत्नाम्बर के द्वारा स्वाभाविकता के श्राधार पर पाप-पुष्य की व्याख्या इस प्रकार की जाती है—''जो कुछ मनुष्य करता है वह उसके प्रभाव के श्राक्त्रण होता है श्रीर स्वभाव प्राकृतिक है। मनुष्य श्रपना स्वामी नहीं है वह परिस्थितियों का दास है—विवश है। वह कर्ता नहीं है, केवल साधन है, फिर पुष्य श्रीर पाप कैसा १'' गीता में भी मनुष्य को साधन या निमित्त हो माना है—'निमित्तमात्रं भव त्वं सव्य-साचित्।' गीता की साधना श्रहंकार के नाश के लिए थी किन्तु रत्नाम्बर की व्याख्या में श्राहंकार का निषेध नहीं है ।

श्री भगवतीप्रसाट बाजपेयी जी ने नारी श्रीर प्रेम के उपन्यास लिखे हैं। उनमें (विशेषतः 'प्रेमपथ' श्रीर 'पिपासा' में) कर्तवा श्रीर वासना का संघर्ष श्रवश्य है श्रीर कर्तव्य तथा समाज-नीति की विजय होती है किन्तु नारी के शार्रारिक सौन्दर्यपूरक श्राकर्षण श्रीर उसके निमन्त्रण की श्रिधिक चर्चा है। 'टो बहिनों' में उन्होंने एक प्रेमी की टो प्रेमिका बहिनों को एक साथ रख मनोविश्लेषण श्रीर तुलनात्मक श्रध्ययन की सामग्री उपस्थित की है। 'निमन्त्रण' में पूर्वीय श्रीर पाश्चात्य श्रादशों का संघर्ष, कुछ राजनीतिकता श्रीर सामाजिकता भी है; इसी के साथ जीवन-मीमांसा के रूप में मनोविश्लेषण के सिद्धान्तों का प्रत्यच्च शीत से प्रतिपादन किया गया है। यद्यपि बाजपेयी जी सामाजिक श्रादशों से हटे नहीं हैं तथापि वासना के नित्रण में कमी नहीं रखी है।

श्राजकल के उपन्यासों में फ्रॉयड के प्रभाव से तथा मानव-जाति की सहज रूप-लालसा के कारण यौन-श्राकर्षण बहुत बढ़ गया है, यद्यपि उसमें जो सामाजिक रूढ़ियों के विद्रोह का नैतिक पुट दिया जाता है वह विकृति की श्रावस्था तक पहुँचता जा रहा है। सर्वदानन्द वर्मा का 'नरमेघ' इसी का उदाहरण है। उसमें विवाह-प्रथा श्रौर पारिवारिक सम्बन्धों पर ही कुटाराघात किया है। वर्मा जी तो पितत्रत को पूँ जीवादी संस्था समभते हैं। 'नरमेघ' में उर्मिला श्रौर ज्योति नाम की दो विवाहित स्त्रियों के एक ही व्यक्ति द्वारा पतन की कहानी है। उर्मिला का पित नारी-स्वातन्त्र्य का पत्त्वपाती होने के कारण उसको द्यमा कर देता है। प्रसादजी के 'कंकाल' में जिस वर्णसंकरीसृष्टि का उद्घाटन हुआ है उससे भीषण सामाजिक दुर्व्यवस्था 'नरमेघ' में मिलती है। वर्माजी ने वैवाहिक जीवन को एक प्रकार का नरमेघ ही व्यक्षित किया है। हम सामाजिक ऋत्याचारों के पत्त में भी नहीं हैं श्रीर हम यह भी नहीं कहते हैं कि समाज में विकृत पुरुष नहीं होते हैं किन्तु वे हाँडी के चात्रल की भॉति सारे समाज के परिचायक नहीं होते। यथार्थवाद की यह दूषित सीमा है। वर्मा जी स्त्री-स्वातन्त्र्य को पराकाष्टा तक ले गये हैं।

मनोविश्लेषण का प्रभाव हिन्दी-उपन्यासकारों पर कुछ अधिक मात्रा में पड़ा है। व्यक्ति के ग्रवचेतन मानस को प्रत्येक विकारों के लिए खोजा जाता है। उसके घोर अन्धकारमय गहन कन्न में पैठकर वहाँ की दर्धत भावनाओं पर सर्चलाइट डाली जाती है। मनोविश्लेषसा-सम्बन्धी उपन्यासों में व्यक्ति के ऊपरो टीमटाम श्रीर विडम्बना का पर्दा उठ जाता है श्रीर इम उनका सामाजिक परिधान हटाकर उधरा हन्ना नग्न कंकाल देख सकते हैं। बडाई एवं ब्रहंमन्यता की विदम्बना जाती रहती है। यहाँ तक भी गनीमत है किन्तु विद्वान्तों के प्रतिपादन श्रीर उद्भुत करने के लिए जानवुक्तकर ऐसी परिस्थितियाँ भी उपस्थित की जाती हैं जो भारतीय समान में कुछ कठिनता से मिलती हैं। रीतिकालीन नायिकाओं की भाँति इनकी सृष्टि केवल उदाहरगों के लिए ही होती है। हमारे यहाँ के उपन्यासकारों में पंज इलाचन्द होशी श्रीर श्री नरोत्तम नागर इस प्रवृत्ति के उदाहरण कहे जा सकते हैं। जोशा जी अग 'प्रंत ऋौर छाया' में तो मनो-विश्लेषण अवश्य है किन्त विश्व की पहेली का इल उतना ही है जितना कि किसी व्यक्ति के समभ्रते में हो सकता है। यद्यपि समाज व्यक्तिनों का ही बनता है तथापि जोशी जी ने समाज की अपेता व्यक्ति को समभाने की अधिक कोशिश की है। व्यक्ति के समभा लेने पर समाज का समभ लेन। सहज हो जाता है। इसी को विश्व की पहेली का हल कह सकते हैं। जोशी जी ने मनोविश्लेषण के महारे मामाजिक जीवन पर प्रकाश डालने का प्रयत्न किया और नागर जी ने राजनीतिक जीवन पर । जोशी जी के तीन उपन्यास 'संन्यासी', 'पर्टे की रानी' तथा 'प्रेत श्रीर छाजा विशेष प्रसिद्ध हुए हैं। 'संन्यासी' में दो स्त्रियाँ शाँति श्रीर जयन्ती अमशः नन्दिन शोर की ईर्धा श्रीर श्रहंकार वृत्ति की शिकार बनती हैं। एक प्रकार से यह उपन्यास इंब्या-मनोवृत्ति का कथा है। 'पर्टे की रानी' में जन्मजात संस्कारों तथा शिक्षा-दीवा का संघर्ष है । इसकी नायिका 'नि-खना' में देश्या माता से श्रज्ञात में प्राप्त श्रावश्या का मायाजाल फैलाने का कुमंस्कार उसकी शिज्ञा-दीज्ञा दबा न सकी फिर भी उसमें निजी ऋक्ष्याजन्य वामना, स्त्रीमूलभ कोमलता श्रीर नैतिकता की भावशवलता दिखाई देती है। नारी का स्वाभिमान श्रीर वैयक्तिक श्रहंभाव हीनता ग्रंथि के कारण श्रीर भी पुष्ट हो जाता है। वारतव में उसका चरित्र बहा संकुल है। इसका नायक इन्द्रमोहन विलास का पुतला है। 'पर्ट की रानी' में थोड़ा-बहत. गांधीवाद श्रीर समाजवाद का राजनीतिक विवेचन भी है।

'पर्दे की रानी' मैं जहाँ जन्मजात संस्कार व्यक्ति को खाया-रूप में घेरे रहते हैं

वहाँ 'प्रेत श्रीर छाया' के नायक पारसनाथ अपने पिता द्वारा यह बतलाये जाने पर कि वह अपने पिता की संतान नहीं है ऐसी होनता-मंथि से आविभृत हो जाता है कि उसके मन में सच्चिरित्रता का कोई मुल्य नहीं रहता श्रीर जब तक वह भावना उसके मन में श्रमत्य नहीं प्रमाणित कर दी जाती है तब तक उसका जीवन सामान्य धरातल पर नहीं श्चाता है।

नरोत्तम नागर जी ने 'दिन के तारे' में मनोविश्लेषण के साथ गांधीवाद की हँसी उड़ाकर उसको नीचा दिखाने का प्रयत्न किया है। इसमें मनोविश्लेषण-सम्बन्धी तत्व भी श्चाये हैं, जैसे उसका नायक शशि श्रपनी माता के श्रधिक प्रभाव में रहा है, इस कारण वह पत्ना से प्रसन्त न रह सका। ऋधिकांश लोगों में ऐसी वृत्ति देखी जाती है। उसका श्रपनी भगिनी के प्रति भी कुछ श्रव्यक्त-सा श्राकर्षण रहा है। वह श्रंश ऐसा है कि मानो फ्रॉयड के सिद्धान्तों के उदाहरण में ही उपस्थित किया गया हो।

श्रञ्जल जी श्रपनी 'चढ़ती धूप' में गांधीवाद के खएडन में इतने उग्र नहीं हए हैं जितने कि नागर जी तकली के अर्थशास्त्र पर ब्यङ्गच करने के लिए लट्टू का अर्थ-शास्त्र प्रतिपादित करने में नायक एक विशेष मानसिक दौर्बल्य से ग्रस्त हैं। उसमें समाज के प्रति जो विद्रोह है वह उन पारिवारिक परिस्थितयों में कुछ मनोवैज्ञानिक हो जाता है। वह निष्क्रियता श्रौर श्रसफलता का प्रतीक है। नागर जी ने स्वयं ही लिखा है कि जहाँ प्रेमचन्द जी 'एक्शन' का प्रतिनिधित्व कर सके थे वहाँ इन पंक्तियों के लेखक ने 'इन-एक्शन' का चित्रण किया है। प्रसङ्गवश प्रेस के मालिक 'बाबू जी' का अञ्चा चित्रण हुत्रा है। ऐसे दिखावटी सैद्धांतिक लोगों की समाज में कमी नहीं है।

मावर्सवाद से प्रभावित उपन्यास-लेखकों में यशपाल श्रीर राहल जी (जन्म सन १८६५) श्रग्रगएय हैं। यशपाल जी के उपन्यास हैं—'दादा कामरेड', 'देशद्रोही', 'पार्टी कामरेड' श्रीर 'दिव्या' । इन उपन्यासों में राजनीति के साथ रोमांस भी चलता है । 'दादा कामरेड' में 'देशद्रोही' की अपेदा सिडांतों और जीवन का अधिक समन्वय है। 'देशद्रोही' का नायक डाक्टर खन्ना कम्युनिस्ट अवश्य है किन्तु उसका चरित्र कम्युनिस्ट सिद्धांतों की बल देने वाला नहीं है। उसमें पलायनवाद श्रधिक है। पात्रों के वार्तालाप में कम्यनिस्ट सिद्धांतीं का प्रतिपादन त्रीर काँग्रेस का विरोध त्रवश्य हुन्ना है । काँग्रेस सोशलिस्ट शिवनाथ कहता है-- "जनमत पैटा करने के साधन सब पूँजीपतियों के हाथ में हैं। ये शोषित जनता के 'हाय रोटी' कहने को संकीर्णता, स्वार्थ श्रीर श्रेणी-हिंसा कहते हैं श्रीर श्रपनी श्रेणी के ऋधिकार बढ़ाने के ऋान्दोलन को 'हाय देश' कह उसे त्याग बताते हैं। यदि काँग्रेस-श्चान्दोलन में सहयोग दे श्राने की शर्त ईश्वर में विश्वास होना हो सकती है तो फिर जनता की मूर्ख बनाये जाने की कोई सीमा नहीं।" इस प्रकार उपत्यास रिद्धांतीं के प्रोपेगंडा का साधन बनता जा रहा है। यशपाल जी अपने 'पार्टी कामरेड' में काँग्रेस कार्यकर्ताओं श्रीर उनके प्रोग्राम पर व्यंग्य करते हुए कम्यूनिस्ट पार्टी में काम करने वाजी उपन्यास की नायिका गीता को शारीरिक प्रलोभनों से ऊँचा उटाकर एक आर्ट्शवाद की ओर चले गये हैं। नायिका और सेठ मामरिया जी दोनों के ही दैयक्तिक आकर्षण पार्टी के कटोर अनुशासन की आग में मस्म हो जाते हैं। इसका अन्त एक ऐसी करणा में होता है जो पार्टी के अनुशासन की दृदता को और भी उभार में ले आता है। इमको गीता और सेठ के साथ हार्टिक सहानुभूति उत्पन्न होती है। इस उपन्यास में व्यक्ति की अपेद्या समाज को अधिक महत्त्व दिया गया है। कम्यूनिस्ट उपन्यासो का जो यथार्थवाद के प्रति स्वामाविक सुकाव होता है वह इसमें नहीं दिखाई देता है। लेखक गांधीवाद को सफाई देने का अवसर नहीं देता और मार्क्शवाद की महत्ता दिखलाने के लिए सक्तय-सा हो जाता है।

जहाँ यशपाल जी ने वर्तमान वातावरण में सामाजिक त्रान्टोलनों के साथ मार्क्स-वाद का प्रतिपादन किया है वहाँ राहुल सांकृत्यायन जी ने स्रपने 'सिंह सेनापित' में ऐतिहासिक पृष्टभूमि में उन सिद्धांतों का उद्पादन किया है उसमें गणतन्त्रों का वर्णन है स्रोर मार्क्सवादी दृष्टिकोण से ऐतिहासिक तथ्यों का निरूपण हुस्रा है। इस उपन्यास में मार्क्सवादी सिद्धांतों पर एक स्रावर्श समाज (Utopea) का वर्णन है।

राजनीतिक वारों के तुलनात्मक अध्ययन की दृष्टि से श्रीमगवतीचरण वर्मा का 'टेढ़े-मेढ़े रास्ते' नाम का उपन्यास पठनीय है। इसमें वानपुर के ताल्लुकेटार रमानाथ तिवारी के तीन लड़के अपनी-अपनी रुचि और पिन्स्थितियों के अनुकूल तीन विभिन्न मार्गों का अनुसरण करते है। द्यानाथ काँग्रेसी नेता बनकर जेल जाता है। उमानाथ जर्मनी से कम्यूनिस्ट विचारधारा अपने साथ लाता है और वह मजदूर आन्दोलन में भाग लेता है और प्रमानाथ वीणा मुकर्जी नाम की एक लड़की के सम्पर्क में आने से आतंक-वादी बन जाता है। वह राजनीतिक डाकों में भाग लेता है और उन्हीं में उसका अंत होता है। इस उपन्यास में यद्यपि तीनों ही नायक जीवन मे असफल रहकर करणाजनक अवस्था को प्राप्त होते हैं तथापि तीनों मार्गों के माइ-मक्तरों का परिचय मिल जाता है। साथ हो हमको रमानाथ के चरित्र में एक रूढ़िवाटी ताल्लुकेटार के अहंवादी मनोवृत्तियों का अध्ययन मिल जाता है। उनमें यदि कहीं कामलता की स्वर्ण-रेखा है तो पुत्र-स्नेह के कारण।

सामाजिक उपन्यासों में वर्ग-द्रन्द्र श्रीर विषमता के चित्रण का इधर बहुत प्रयत्न हो रहा है। 'जहाज का पंछीं' (इलाचन्द्र जोशीं), उद्भ्रान्त (जैनेन्द्र कुमार जैन), परिवार (यज्ञदत्त धर्मा), निशिकान्त व तट के बन्धन (विष्णुप्रभाकर), बड़ी-बड़ी श्रॉलें (श्रश्क) श्रादि उपन्यासों में यह प्रवृत्ति मिलतो है। साथ ही प्रेम की समस्या पर भी विचार किया गया है। मध्यवर्गीय स्वप्नों का चित्रण भी इनमें मिलता है। इधर हिन्दी मैं श्रांचलिक उपन्यास बहुत लिखे गए हैं, इनमें ''मैला श्रॉचल'' (फ्णीन्द्र नाथ रेणु) ''सागर लहरें ऋौर मनुष्य' (उदयशंकर भट्ट) उल्लेखनीय हैं। इनमें किसी प्रदेश का पूरा चित्र वर्णित होता है।

उपन्यासों के नये 'टैकनीकों' का प्रयोग करने की खोर भी हिन्दी के महार्राधयों की दृष्टि गई है। इसमें अज्ञेय जी का 'शेखर: एक जीवनीं अभूतपूर्व है। यह एक जीवनी के रूप में है जिसमें ख्रीरन्यामिकता का चमत्कारिक ख्रारम्भ ख्रीर नाटकीय प्रवेश ख्रीर घटना का प्रबन्धपूर्वक विनियोग सभी को त्याग दिया गया है। इसमें घटनाएँ एक दसरे से कार्य-कारण-श्रंखला में आबद नहीं वरन वे एक व्यक्ति के व्यक्तित्व में अनस्यत हैं। उपन्यास का घटना-क्रम, फाँसी के पूर्व एक व्यक्ति को अपने अतीत के पूर्यवेताण की जो श्रंतर्हो हि प्राप्त हुई उसके द्वारा जाग्रत रमात का फल है। लेखक का कथन है कि वेदना में एक शक्ति है जो दृष्टि देती है। यह श्रात्मकथा के रूप में हो नहीं लिखा गया है वरन इसमें वे ब्रात्मकथारमक तत्व भी हैं जो लेखक के जीवन से भी किसी-न-किसी प्रकार से सम्बद्ध हैं किन्त उनका समावेश बड़े कोशल से हुआ है। 'शेखर' उपन्यास के रूप में जीवन के निर्मायक तत्वों की विषद व्याख्या है। समाज और व्यक्ति के ब्राचारों और सम्बन्धों की मौलिक विवेचना तो पहले हो चुकी थी पर व्यक्ति के निर्माण करने वाले तत्वों की परीचा (बालकपन से ऋागे की ऋवस्था तक) शेखर में हो सकी है। ऋज़ेय जी ने 'नटी के द्वीप' मैं मनोविश्लेषण के सहारे सामाजिक अनाचार श्रीर उच्छ खलता की पोपण-दिया है। उदयशंकर भड़ के 'वह जो मैंने देखा? में भी यही नया रूप मिलता है। यह भी एक जीवन कहानी है- 'शेखर: एक जीवनीं की भाँति विषय तो नहीं पर स्पष्ट श्रीर थिशेष सुलभी हुई है। पारचात्य देशों के वैज्ञानिक प्रयोगों का भी श्राजकल के उपन्यासों में समावेश होता जाता है। सेठ गोविन्यदास जी के 'इंदुमती' नाम के उपन्यास में 'टैस्ट-टयुव बेबी' उत्पत्न कराकर नारी की पति-भक्ति दिखाई गई है, फिर उसी नारी में वासना का प्राबल्य दिखाया गया है। उसमें नारी के व्यक्तित्व की समस्या है।

इन सब प्रभावों में से होती हुई उपन्यासों की जो धाराएँ चल रही हैं उनमें से कुछ ऐसे भी उपन्यासकार हैं जो मानव के राजनीतिक अथवा मनोविश्लेषणात्मक पहलुओं को केवल मानव-संविधान के एक-एक अंग जैसा महत्त्व देते हैं। ये न समस्याओं के लिये उपन्यास लिखते हैं न किन्हीं घटनाओं के निए। ये मानव के चरित्र की सामयिक परिस्थितियों में रूप-रेखा प्रस्तुत कर देते हैं—और वह क्या है ? उसका नाम क्या रक्खा जाय ?— इन प्रश्नों को पाठकों पर छोड़ देते हैं। ऐसे लेखकों में उपेन्द्रनाथ 'अश्क' का नाम उल्जेखनीय है। उनके उपन्यास 'गिरती दीवारें' के पात्रों में रोमांस और रिसकता का भाव विशेष रूप से आ जाता है। इसका नायक चेतन गिरती हुई दीवारों का द्रष्टा है और उनके गिरने में थोड़ा-बहुत सहायक भी होता है किन्तु वह जीवन के साथ समभौता करने को तैयार रहता है। उसका समभौता बेबसी का है। इस पुस्तक में निम्न मध्य वगं

के रहन-सहन का बड़ा करुणाजनक चित्रण है। यद्यपि इसमें सामाजिक विषमताश्चों का उपाय नहीं बताया है तथापि उनका चित्रण सुधारकों को सुधार के लिए प्रवृत्त कर सकता है। दिखावटी समाज सुधारकों श्चौर समाज-सेवकों की कलई वैद्य जी के विडम्बनापूर्ण जीवन में भली प्रकार खोली गई है। इसके वर्णन कहीं-कहीं बहुत लम्बे हो गये हैं श्चौर कुष्क वर्णन ऐसे भी श्चाये हैं जो कि कथानक को श्चग्रसर करने में श्चिषक सहायक नहीं हैं।

इस प्रकार हम देखते हैं कि हिन्दी का उपन्यास संस्कृत के 'हितोपदेश' श्रीर 'पंचतंत्र' की उपदेशात्मक शैली से श्रारम्म होकर तिलस्म, ऐयारी श्रीर जासूसी उपन्यासों द्वारा मनुष्य की कौतूहल बुद्धि को जायत करता हुश्रा ऐति-हासिक, सामाजिक श्रीर राजनीतिक घटनाश्रों श्रीर समस्याश्रों के चित्रण पर श्राया श्रीर उनमें उन्हीं समस्याश्रों के सहारे चिरत्र चित्रण की रुचि श्रीर बढ़ी। राजनीतिक में उसने गांधीवाद श्रीर मार्क्सवाद दोनों ही पक्ष लिये। श्रव वह व्यक्ति के मनोवेज्ञानिक चित्रण की श्रोर जा रहा है। उपन्यास एक नये प्रकार की संस्कृति का पोषण कर रहे हैं। इसमें भय केवल इतना ही है कि पुरानी संस्कृति में जो कुछ सारवान है वह भी न खो दिया जाय। भूसी के साथ गेहूँ फेंक देना बुद्धिमानी न होगी।

# श्रव्य काव्य-(गद्य)

# कथा-साहित्य--कहानो

श्चाजकल की हिन्दी-कहानियाँ, जिसको 'गलप', 'श्चाख्यायिका' 'लघु कथा' भी कहते हैं, भारत की पुरानी कहानियों की ही संतित हैं; किन्तु विदेशी संस्कार लेकर वर्तमान कहानी का जन्म होता है। खहर के सूट की भाँति उनकी सामग्री प्रायः देशी रहती है किन्तु काट-छाँट श्चाधिकांश में विलायती दंग का होता है।

नये प्रकार की कहानी का जन्म वर्तमान युग की स्त्रावश्यकतास्त्रों में हुआ है। मासिक पत्रिकाएँ, दैनिकों जैसे च्या-जीवी स्त्रौर पुस्तकों-जैसे स्रपेद्धाकृत स्थायी साहित्य के बीच का वस्तु होती है। वे मास-प्रति-माम नई सामग्री उपस्थित कर पाठकों के मनोरं जन तथा ज्ञानवृद्धि का साधन बनती हैं श्रीर ग्रह-कच्च में, रेल के सफर में कभी-कभी स्कृत-कालें जों के खाली घएटों में, स्रथवा स्त्रभ्यापक की स्त्रांख बचाकर भरे घएटों में भी कम-मे-कम पीछे की बेंचों पर भी मन-बहलाव करने वाले वार्तालाप-कुशल मित्र का काम देती हैं। स्त्राजकल रेडियो ने इस सेवा का बहुत सा भार स्त्रपने छपर ले लिया है।

हिन्दी में इस प्रकार के मासिक साहित्य का चलन बीमवीं शताब्दी के ब्राप्सम में हुआ था। कुछ तो नये युग में बढ़ती हुई जीवन की प्रांतद्विद्धताओं से उत्पन्न होने वाले समयाभाव ब्रीर उतावलेपन के कारण ब्रीर कुछ इन मासिक प्रांतकाच्यों की भरमक रोग-की-सी तृष्तिहीन चुधा के निवारणार्थ ऐसे स्वतः पूर्ण मनोरं जक साहित्य की ब्रावश्यकता बढ़ी, जो फालत् समय को भार-स्वरूप होने से बचाये ब्रीर साथ ही कौत्हल ब्रीर जिज्ञासा को बहुत देर तक त्रिशंकु-गांत में न रक्खे।

त्र्राधुनिक कहानियों त्र्रौर प्राचीन कहानियों में कई बातों के ऋग्तर हैं। प्राचीन कहानियाँ दो प्रकार की हैं—एक मौखिक ऋौर दूपरी साहित्यिक। मौखिक कहानियाँ प्रायः रात में कही जाती थीं क्यांकि दिन में कहने से 'मामा के गैल भूल जाने की ऋाशङ्का रहती थी (वास्तव में दिन काम का समय समक्षा जाता था) ऋौर वे सीधी-

सच्ची ब्राडम्बर-रहित भाषा में कही जाती थीं। उनमें पात्रों के ब्राधुनिक कहानी व्यक्तित्व का पूर्ण क्रभाव-सा रहता था। एक राजा था, एक रानो, की विशेषाएँ उसके नाम-ग्राम से कोई मतलब नहीं। यदि राजाश्रों के न म भी रहते थे तो भोज, विक्रम, उदयन या ब्रह्मदत्त श्रादि राजाश्रों

के जो एक प्रकार से कहानियों के लोक-प्रसिद्ध श्रीर सार्वजनिक श्रालम्बन थे। कालिदास

ने 'मेघदूतः में ऐसे ग्राम-वृद्धों का उल्लेख किया है, जो उदयन की कथाश्रों में निपुण थे 'उदयनकथाकोविदिग्रामवृद्धान्' (पूर्वमेघ, ३२)। प्राचीन कहानियों में कहानी-दर-व हानी का गोरख-घन्धा भी रहता था। इनमें मनुष्य श्रीर जानवर समान रीति से भाग लेते थे।

साहित्यिक कहानियों में पात्र कुछ पते-ठिकाने के होते थे; जैसे—'क्प्रेद्दीप में पद्म केलि नाम का तालाव था, वहाँ पद्मगर्भ नाम का राजहंस रहता था।' जानवरों तक के नाम होते थे; जैसे —िचत्रग्रीव कब्तर, चित्रवर्ण मयूर या हिरएयक नामक चृहा। साहित्यिक कहानियों में कुछ ने श्रलंकृत श्रीर समास-पूर्ण शैली को श्राप्ताया श्रीर कुछ सरल भाषा में लिखी गई। उनमें भी मनुष्य श्रीर जानवर समान भाव से भाग लेते थे श्रीर प्रायः कहानी-दर-कहानी की भूल-भुलैयाँ रहती थीं।

श्राधुनिक कहानियाँ प्रायः मानव केन्द्रित होती हैं श्रीर उनमें राजा, मन्त्री श्रीर साहूकार के बेटे-बेटियों की अपेदा साधारण श्रेणी के लोग, जिनका हमें निकटतम परिचय होता है, श्रिधिक रहते हैं। यद्यपि पहले जमाने की कहानी भी 'लोकहितार्थ' लिखी जाने के कारण मानव-केन्द्रित ही थो तथापि उसमें मानवेतर सृष्टि को पर्याप्त मात्रा में स्थान मिलता था। श्राधुनिक कहानी में पहले की अपेदा कौत्इल की मात्रा कम हो गई है श्रीर नित्य नया रूप धारण करने वाली नवीनता तथा बुद्धिवाद को अधिक स्थान मिलता जा रहा है। यह बात नहीं है कि आजकल की कहानी में मानवेतर सृष्टि का स्मावेश पात्र रूप से न होता हो किन्तु वे पात्र बुद्धिवाद से शासित रहते हैं।

श्राधुनिक काल में भाग्य की श्रपेता पुरुषार्थ पर श्रिधिक जोर दिया जाता है क्योंकि इस युग में मतुष्य श्रपनी शक्तियों पर श्रिधिक भरोसा रखता है। यदि कोई नगर में प्रवेश करते ही इसलिए राजा बन गया कि पहले राजा का हुक्म था कि सबेरा होते ही जिस पर दृष्टि पड़े वह गद्दी का श्रिधिकारी बना दिया जाय, तो इसमें मनुष्य का क्या गौरव बढ़ता है? हम पुरुषार्थ पर गर्व कर सकते हैं, वह श्रपनी चीज है। भाग्य भी कमों का ही फल है लेकिन वह इस जन्म के कमों का नहीं। बासी रोटी में चाहे खुड़ा का सामा न हो, इसमें कोई श्रापित नहीं किन्तु उसमें ताजी श्रीर श्रपने हाथ से बनाई हुई का मजा नहीं श्राता।

पहली कहानी का रस चमत्कार में था, आज की कहानी का रस चिरत्र-चित्रण, भावों के उतार-चढ़ाव और विचारों के विश्लेषण अथवा समस्याओं के उद्वाटन श्रीर उनके हल के सुम्काव में है। हृदयेशाजी या प्रसादजी को छोड़कर आधुनिक कहानी में काटम्बरी या दशकुमार-चिरत-की-सी अलङ्कार-प्रियता भी नहीं है किन्तु साटा होते हुए भी वे अपना गौरव रखती हैं। उनकी साटगी टरिंद्र की कलाहीन सादगी नहीं है। अब कहानी में केवल विवरण की अपेदा कथोपकथन को भी अधिक आश्रय मिलता जा रहा है।

बिलकुल आधुनिकतम कहानी में घटना चक्र का महत्त्व घटता जा रहा है। घटनाएँ भाव और विचारों को आश्रय देने के लिए आर्मला (अर्मनी) का-सा काम देती हैं और कहीं-कहीं वे एक बिन्दु की खुँटी-मात्र रह जाती हैं।

त्रब हम कहानी के रूप श्रीर परिभाषा का विचार करने के लिए कुछ-कुछ तैयार हो गये हैं। परिभाषा के श्रोता तो दुर्लभ नहीं हैं किन्तु उसकी कठिनाई के कारण वक्ता

स्रवश्य दुर्लभ हैं। जो वस्तु दिन-दिन रूप बदलती हुई विकास

रूप ग्रोर को प्राप्त हो रही है, उसकी परिभाषा देना उतना ही कठिन परिभाषा है जितना कि बिहारी की नायिका की तसवीर खींचना, जो चतुर चितेरों को भी कूर बना देता है। इसलिए कुछ ग्रानुभवी

स्रालोचकों ने हैरान हो कर संचिष्तता को उसका एकमात्र लच्चण माना है । स्राङ्ग्ल देश के प्रसिद्ध उपन्यासकार एच० जी० वेल्स ने कहानी को वह कथा कहा है जो एक घरटे में पढ़ी जा सके (Fiction that can be read in an hour) । हास्य की भाँ ति रंचिष्तता ही इसकी भी जान बतलाई गई है फिर भी कहानी में कुछ स्रपनी विशेषता रहती है।

मैथ्यू त्रानिल्ड ने काव्य को जीवन की त्रालोचना कहा है। यदि किसी प्रकार का साहित्य इस कथन को ऋधिक-से ऋधिक सार्थकता प्रदान करता है तो वह कथा-साहित्य है, जिसमें उपन्यास ऋौर कहानी दोनों शामिल हैं। कहानी उपन्यास की माँति कही जाती है ऋौर भूत से सम्बन्ध रखती है। नाटक में भूत को वर्तमान में घटता हुन्ना दिखाने का लच्य रहता है। उपन्यास ऋौर कहानी में भूत की बात घटे हुए रूप में दिखाते हैं। भविष्य की पृष्टभूमि में भी कहानी बैटाई जा सक्ती है किन्तु उसे लेखक पहले ऋपनी कल्पना में घटा हुन्ना देख लेता है।

उपन्यास जीवन का पूरा चित्र है तो वह एक पन्न की भाँभी-मात्र है। इसीलिए उसे अंग्रेजी लेखकों ने जीवन का स्नेपशाँट (Snapshot) या जीवन का उहहा (Slice from life) कहा है किन्तु वह उग्हा ऐसा होता है कि जिपकली की पूँक की माँति विलकुल सफाई के साथ अलग हो जाता है। वह स्वतःपूर्ण होता है। उसमें तन्तु बाहर से लाकर नहीं जोड़ने पड़ते हैं और न 'संःर्भ देकर' (with reference to context) उन्ती ब्याख्या करनी पड़ती है। उममें मुक्त क काव्य-का-सा एकाज़ी, पर पूरा चित्र रहता है। कहानी छोटी होते हुए भी किसी बड़े तथ्य का उद्घाटन करती है और जितना ही वह तथ्य व्यापक होता है उतनी ही वह कहानी उत्तम होती है। कहानी अपने छोटे मुँह से बड़ी बात कहती है; तथ्य में केवज विचार हो शामिल नहीं हैं वरन् भाव भी सम्मिलित हैं।

पाश्चात्य देशों में श्रमरीकी लेखक एडगर एलिन पो (सन् १८०६-१८४६)

श्राधुनिक कहानी के चाहे जन्मदाता न हों किन्तु जन्मदाताश्रों में एक माने जाते हैं। उनकी कहानी की परिभाषा इस प्रकार है—

'A short story is narrative short enough to be read in a single sitting, written to make an impression on the reader, excluding all that does not forward that impression, complete and final in itself.'—The Quest for Literature by J. T. Shipley. (पृष्ट २६६) से उद्भत

श्रयीत् छोटी कहानी एक ऐसा श्राख्यान है जो इतना छोटा है कि एक बैठक में पढ़ा जा सके श्रीर जो पाठक पर एक ही प्रभाव के उत्पन्न करने के उद्देश्य से लिखा गया हो। उसमें ऐसी सब बातों का बहिष्कार कर दिया जाता है जो उस प्रभाव को श्रयसर करने में सहायक न हो। वह स्वतः पूर्ण होती है।

सर ह्यू वाल पोल (Sir Hugh Walpole) की भी परिभाषा बड़ी महस्वपूर्ण हैं। उनके अनुसार कहानी कहानी होनी चाहिए अर्थात् उसमें घटित होने वाली बस्तुओं का लेखा-जोखा होना चाहिए। वह घटना और आक्रिस्मकता से पूर्ण हो, उसमें च्चिप्रगति के साथ अप्रत्याशित विकास हो जो कौत्हल द्वारा चरम बिन्दु और संतोषक्रनक अन्त तक ले जाय।

'A short story should be a story; a record of things full of incident and accident, swift movement, unexpected development leading through suspense to a climax and a satisfying denouement'

रायबहादुर डॉक्टर श्यामसुन्दरदास जी ने ऋपनी परिभाषा में नाटकीय ढंग पर ऋषिक बल दिया है किन्तु निश्चित लच्य या प्रभाव को उन्होंने भी श्रावश्यक माना है। उनकी परिभाषा इस प्रकार है —

'श्रारूय।यिका एक निश्चित लच्य या प्रभाव को रखकर लिखा गया नाट-कीय श्रारूयान है।'

—साहित्यालोचन (पःठ २२६)

ऊपर के विवेचन के आधार पर छोटी कहानी या आख्यायिका की परिभाषा इस प्रकार की जा सकती है—छोटी कहानी एक स्वतःपूर्ण रचना है। जसमें एक तथ्य या प्रभाव को अयसर करने वाली व्यक्ति-केन्द्रित घटना या घटनाओं के आवश्यक परन्तु कुछ-कुछ अप्रत्याशित ढंग से उत्थान-पतन और मोड़ के साथ पात्रों के चिरित्र पर प्रकाश डालने वाला कौतूहल-पूर्ण वर्णन हो।

भूतकाल से सम्बन्ध रखने के कारण कहानी श्रीर उपन्यास इतिहास के समान-धर्मी हैं। कहानी श्रीर इतिहास शब्द भी समान श्रर्थ वाले हैं। इतिहास का भी श्रर्थ है—

कहानी ग्रोर इतिहास वें स्पष्ट कर चुके हैं।

कहानी श्रपने पुराने रूप में उपन्यास की अग्रजा है और नये रूप में उसकी अग्रजा। वृत्त या कथा-साहित्य की वंशजा होने के कारण कहानी और उपन्यास टोनों में ही कई बातों की समानता है। टोनों ही विधाएँ कलात्मक रूप

कहानी श्रोर से मानव-जीवन पर प्रकाश डालती हैं, इतना होते हुए भी उपन्यास टोनों की अपनी विशेषताएँ हैं जो कि एक-दूसरे से पृथक करती हैं। दोनों में केवल आकार का ही भेट नहीं। हम यह

नहीं कह सकते कि कहानी छोटा उपन्यास है अथवा उपन्यास बड़ी कहानी है । यह कहना ऐसा ही असंगत होगा जैसे चौपाए होने की समानता के आधार पर मैंडक को छोटा बैल और बैल को बड़ा मैंडक कहना। टोनों के शारीरिक संस्कार और संगटन में अन्तर है। बैल चारों पैरों पर समान बल देकर चलता है, तो मैंडक उछल-उछलकर रास्ता तय करता है। इस प्रकार कहानीकार भी बहुत-सी जमीन छोड़ता हुआ छलाङ्ग मारकर चलता है। टोनों के गति कम में भेट है।

कहानों को हमने जीवन की एक भलक या भाँकों कहा है। भाँकी प्रायः च्रिक्षिक परन्तु प्रभाव-पूर्ण होती है। कहानीकार केवल एक ही दृश्य पर सारा श्रालोक केन्द्रस्थ कर उसके प्रभाव को तीवतम बना देता है। उपन्यासकार पूर्ण चिड़िया ही नहीं वरन् श्रोर-पास बैटी हुई दूमरी चिड़ियों को तथा जहाँ तक उसकी निगाह टौड़ सके, पूरे दृश्य का सावधानी के साथ श्रवलोकन करता है किन्तु कहानीकार धनुर्विद्या-विशारद वीर श्रव्यंकी भाँत श्रपने निशाने को श्रच्क बनाने के लिए केवल श्रांख को श्रीर ज्यादह-से-ज्यादह सिर को जिसमे श्रांख श्रवस्थित है, लच्य कर तीर छोड़ता है।

कहानीकार श्रपने पाठक की श्रान्तिम संवेदना तक शीघातिशीघ ले जाता है श्रीर एक साथ पर्दा उठाकर सजी-सजाई भाँकी की मोहक एवं श्राकर्षक छटा से मनोमुग्ध कर देता है। वह बीच-बीच में रहस्योद्घाटन नहीं करता, एक-दो संकेत चाहे करदे किन्तु श्रान्तिम च्रण तक बात को पेट में पचाये रखता है। श्रान्तिम संवेदना से ही बीच के संकेत भी सार्थक हो जाते हैं। उपन्यास के पाठक को जहाँ ग्रन्थकार के विश्वास-पात्र होने का गौरव प्राप्त है वहाँ कहानी के पाठक को श्राधक प्रभावपूर्ण दृश्य देखने श्रीर केन्द्रीभृत श्रानन्द के प्राप्त करने का संतोष है। कहानी की एकतथ्यता ही उसका जीवन-रस है श्रीर वही उसे उपन्यास से प्रथक करता है।

इसी मौलिक भेद के कारण दोनों प्रकार की रचनाओं के शिल्प-विधान (Technique) में भी अन्तर पड़ जाता है । वातावरण का विस्तार, जीवन की अपनेकरूपता, प्रासङ्किक कथाओं के तारतस्य के कारण कथा-

शिल्प-विधान प्रवाह का बहुशाखा होकर अन्त की स्त्रोर अग्रसर होना, पात्रों की तुलना का बाहुल्य अग्रादि बातें जो उपन्यास में श्लाध्य या कम-से-कम चूम्य समभी जाती हैं, कहानी में अग्राह्य हो जाती हैं।

कहानी में चिरित्र के विकास के लिए ऋषिक गुन्जाइश नहीं रहती । उसमें गढ़ेगढ़ाये चिरित्र की एक केन्द्रित ऋालोक में मलक दिखाई जाती है, जिससे पूरे चिरित्र का
भी कुछ ऋाभास मिल जाता है । वास्तव में वह चित्रण नहीं होता वरन् चिर्णिक प्रकाश
होता है । कहानी के किसी पात्र में यदि चिरित्र-परिवर्तन भी होता है तो प्रायः एक ही
प्रभाव पूर्ण घटना से ही हो जाता है । उनमें सुनार की सौ चोटों की जरूरत नहीं वरन्
लुहार की एक गहरी चोट ही काम कर जाती है । मुन्शी प्रेमचन्द की 'ऋात्माराम',
'शंखनाद' (जिसमे बेफिक, मन-मौजी ग्रमान पैसे के अभाववश ऋपने बच्चे को खिलौना
खरीदने की ऋसमर्थता और निराशा से प्रभावित हो ऋपना रवैया बदल देता है और
बच्चे का रोना ही उसके लिए कर्तव्य का शंखनाद बन जाता है) कौशिक जी की 'ताई'
और श्री चन्द्रगुन्त विद्यालंकार लिखित 'डाकू' शीर्षक कहानियाँ हिन्दी-कहानी साहित्य
म चिरित्र परिवर्तन के ऋच्छे उदाहरण हैं किन्तु ये सब हैं एक ही चोट के प्रभाव । कहानी
में कथानक चिरित्र-चित्रण ऋौर वातावरण (वह चाहे वाह्य हो या ऋान्तरिक) होते सब
हैं किन्तु मुख्यता एक को ही मिल सक्ती है । शेष दो बहुत गौण हो जाते हैं उपन्यास में
मुख्यता चाहे एक की ही रहे किन्तु तोनों को उचित विस्तार भिल जाता है । उपन्यास
की सफलता सभी तत्वों के यथोचित समावेश में है ।

कहानी की शैली अपनी संदिष्तता के वारण श्रिषक व्यञ्जना-ध्यान होती है। उसमें 'गागर में सागर' भरने की प्रवृत्ति दिखाई देती है। व्यञ्जना, जो काव्य का प्राण् है, उपन्यास की अपेदा कहानी में आधिक मात्रा में वर्तमान रहती है इसलिए वह काव्य के अधिक निकट आ जाती है। इसके अतिरिक्त उपन्यास का काव्यत्व बिखरा-सा रहता है, किन्तु कहानी का गुण उसकी एक-ध्येयता के कारण आंतिम बिन्दु मैं स्थित रहता है।

कहानी में व्यञ्जना की मात्रा पाटकों के मानसिक धरातल के अनुकूल घटती-बढ़ती रहती हैं। जो कहानियाँ निम्न श्रेणी के लोगों के लिए श्रथवा पढ़कर सुनाये जाने के उद्देश्य से लिखी जाती हैं उसमें घटना की प्रधानता रहती है किन्तु जो अपेद्माकृत सुपटित समाज के लिए शांति-पूर्वक श्रध्ययन-कन्न के या शयनागार के भीतर पढ़े जाने के लिए लिखी जाती हैं उनमें व्यञ्जना श्रीर विचार की मात्रा श्रधिक रहती है। कहानी में प्रगीत-काव्य का संगीत तो नहीं होता किन्तु वह स्त्रपनी एक-ध्येयता स्त्रौर वैयक्तिक दृष्टिकोण की प्रधानता के कारण उसके स्त्रधिक निकट स्त्रा जाती है। कहानी

का अप्रन्तिम बिन्दु या तथ्य कहानीकार के मन में पहले से कहानी और भिलक जाता है। वह प्रायः किसी घटना विशेष को देखकर प्रगीत काव्य स्फुरित होता है और कमी-कभी वैसे भी बिजली की भाँति चमक जाता है। यदि उसका स्फुरण आन्तरिक हुआ तो वह

उसको मूर्त रूप देने के लिए घटना का कल्पना से आविष्कार कर लेता है। कहानीकार का लह्य तो उस तथ्य को ही प्रकाश में लाना रहता है फिर भी वह भाव को निरालम्ब नहीं रखता है वरन् उसकी पुष्टि में घटना-चक्र का आवश्यक मात्रा में समावेश कर देता है।

संगीत के स्त्रभाव के कारण कहानो गद्य-काव्य के स्त्रधिक निकट है किन्तु गद्य-काव्य के साथ भी उसका वहीं भेद हैं जो प्रगीत काव्य के साथ। गद्य की एक विधा होने के कारण तो कहानी भी गद्य-काव्य है किन्तु काव्य के

कहानी श्रोर विशेष श्रर्थ में (जैसे राय कृष्णदास या वियोगी हरि के गद्य-गद्य-काव्य काव्य) वह गद्य-काव्य के निकट होता हुआ भी उससे भिन्न है। उसमें घटना की अपेदाा रहती है, गद्य-काव्य में नहीं।

गद्य-काव्य में घटनाश्चों का श्रभाव-सा रहता है श्रीर यदि घटनाएँ रहती हैं तो उनको महत्त्व न देखर उनसे जाग्रत हृदयोद्गारों को ही पुख्यता दी जाती है। कहानी में उद्गारों के साथ घटनाश्चों को भी समान महत्त्व का श्रिधकार रहता है।

रेखा-चित्र या स्कैच कहानी के बहुत निकट होते हुए भी उससे भिन्न हैं। रेखा-चित्र में एक ही वस्तु या पात्र का चित्रांकन रहता है ऋौर वह एक प्रकार से स्थायी होता है। कहानी में गत्यात्मकता रहती है। स्कैच में वर्शन

कहानी श्रौर (Description) का प्राधान्य रहता है। कहानी में रेखा-चित्र वर्णन के साथ कुछ प्रकथन अर्थात् प्रवन्धात्मक कथन (Narration) भी रहता है। हिन्दी में श्री प्रकाशचन्द्र

गुप्त ने बहुत सुन्दर रेखा-चित्र लिखे हैं। उनमें जिन वस्तुत्रों या व्यक्तियों (जैसे 'लैटरवस्स', 'पेट्रोल टेंक' या 'लालाजी') का चित्र खींचा जाता है, उनमें उस वस्तु के स्थायी सम्बन्ध को ही उपस्थित किया जाता है। कहानी में एक विशेष गति रहती है। उसमें काल-क्रम का विकास रहता है श्रर्थात् वह चलता हुश्रा दिखाई देता है। रेखा-चित्र में इस बात का श्रमाव-सा रहता है। कहानी में जितना काल-क्रम घटता जाता है उतनी ही वह रेखा-चित्र के निकट श्रा जाती है।

कथा-साहित्य के श्रन्तर्गत होने के कारण वस्तु (Plot), चरित्र-चित्रण,

कथोपकथन, वातावरण, उद्देशय श्रीर शैली ये छः तत्व तो उपन्यास की भाँति ही होते हैं किन्तु रचना के रूप विशेष के कारण उनके प्रयोग में थोड़ा कहानी के तत्व श्रान्तर होता है। शरीर के श्रवयवों की भाँति ये तत्व भी श्रान्योग्याध्रित हैं।

कहानी की कथावस्तु ऋत्यन्त संित्तः होती है। उसमें शहर के रहने वाले ऋल्प-संख्यक परिवार के कल्ल की भाँति प्रसंगागत मेहमानों के लिए समाई नहीं। कहानीकार ऋपने पाठक को ऋग्त तक पहुँचाने में इधर उधर घूमने या

कथावस्तु 'चिलम-तमाकू पीने' का श्रवकाश नहीं देता। घटनाश्रों के सम्बन्ध में 'बिना प्रयोजन श्रव्टर प्राने की इजाजत नहीं'

वहानीकार का मूल-मन्त्र कहा गया है (No admittance except on business must be the short story writer's motto) । इसी के साथ घटनाओं को परस्पर-सम्बद्ध होना भी आवश्यक है । उनका तारतम्य ऐसा हो कि वे एक कीत्हल की श्रृङ्खला में बँधी हुई आगे बढ़ती चली जायँ और ऐसी भी न मालूम हों कि वे जबरदस्ती ढकेल दी गई हैं ।

कहानी का कथानक श्रारम्म होकर प्रायः किसी न-किसी प्रकार के संघर्ष द्वारा क्रमशः उत्थान को प्राप्त होता हुन्ना 'चरम' या तीव्रतम स्थित (climax) को पहुँचता है, वहाँ पर कौत्हल कमशः श्रपनी चरम सीमा को पहुँच जाता है श्रीर कौत्हल का चमत्कारिक श्रीर कुछ-कुछ श्रप्रत्याशित ढंग से श्रन्त हो जाता है। वहाँ पर श्राकर कँट एक निश्चित करवट से बैठ जाता है। इसके पश्चात् कहानी का परिणाम या अन्त श्राता है, जिसमें पूरे तथ्य का उद्घाटन हो जाता है। चरम या तीव्रतम स्थित परिणाम को श्रिधक महत्त्वपूर्ण बना देती है। यह वहानी के लिए श्रमिवायं नहीं किन्तु इसके द्वारा कहानी को श्रिधक उत्वर्ष प्राप्त होता है। किन्हीं-किन्हीं कहानियों में यह चरम बिन्दु बड़ा स्पष्ट श्रीर नुकीला होता है श्रीर किन्हीं में कुछ फैला-सा रहता है। प्रसाद बी की 'मधुत्रा' नाम की कहानी में यह कुछ फैला-सा दिखाई देता है।

कहानी के आरम्भ में अन्त का थोड़ा-सा सकत रहना वांछनीय रहता है, जिससे अन्त अप्रत्याशित होते हुए भी नितांत आवस्मिक न लगे। यद्याप कहानी की गति उपन्यास-की सी वक नहीं होती तथापि एक-टो घुमाव उसकी रोचकता को बढ़ा देते हैं। बीवन का प्रवाह भी संघर्षमय है। वह भी भुजगम गित से चलता है। कहानी उससे भिन्न नहीं हो सकती। कहानी में कई घटनाएँ हो सकती हैं और होती हैं किन्तु उनमें एकता और अन्विति आवश्यक होना चाहिए। चरम-सीमा का सम्बन्ध प्रायः मूल घटना से होता है।

यद्यपि श्राज का मानव पुरुषार्थ को महत्त्व देता है फिर भी जीवन में ऐसे श्रवसर

श्रा जाते हैं, जबिक कहना पड़ता है कि 'मेरे मन कि श्रीर है कर्ता के कि श्रीर (Man Proposes God Disposes) कहानीकार को भी ऐसा श्रवसर उपस्थित करना पड़ता है, इसी को विधि का विधान कहते हैं। केवल करगोत्पादन के लिए विधि के विधान का श्राश्रय लेना श्रवांछनीय है किन्तु यदि पुरुषार्थ की सीमा बतलाने के लिए ऐसा किया जाय तो कोई हानि नहीं। इस प्रकार कहानी का कथानक बहुत श्रंश में कलाकार के उद्देश्यों श्रीर जीवन-मीमांसा पर निर्भर रहता है।

श्राजकल कथानक को उतना महत्त्व नहीं दिया जाता, जितना कि चरित्र-चित्रण श्रीर भावाभिन्यक्ति को । चरित्र-चित्रण का सम्बन्ध पात्रों से हैं । कहानी में पात्रों की संख्या न्यूनातिन्यून होती है । कहानी में पात्रों के चरित्र का चरित्र-चित्रण पूर्ण विकास-क्रम नहीं दिखाया जाता वरन् प्रायः बने-बनाये चरित्र के ऐसे श्रंश पर प्रकाश डाला जाता है जिसमें व्यक्ति

का व्यक्तित्व भलक उठे।

कहानां के पात्र चाहे कलपना-लोक के हों श्रीर चाहे वास्तिवक संसार के किन्दु वे सजीव श्रीर व्यक्तित्वपूर्ण होने चाहिएँ। जो पात्र मिट्टी के श्रूमे की भाँति श्रपना कोई व्यक्तित्व न रखते हों, वे पाठकों में रुचि नहीं उत्पन्न कर सकते हैं। पात्र होते तो हैं लेखक के मानस-सन्तान किन्तु वे लेखक हाथ की कटपुतली नहीं बन जाते। लेखक पात्र को जो व्यक्तित्व प्रदान करता है, बिना पर्याप्त कारणों के उसे बटलता नहीं है श्रीर पात्र एक बार कल्पना-लोक में जन्म लेकर श्रपने व्यक्तित्व के श्रमुकूल ही कार्य कलाप करते हैं। वे कथानक की श्रावश्यकताश्रां की पूर्ति मात्र नहीं करते। सिवाय इस बात के कि कहानी में चिरित्र के विकास की कम गुँजाइरा रहती है उसमें बने-बनाये चिरित्र पर प्रकाश पड़ता है श्रीर यदि परिवर्तन होता है तो एक साथ, कमशः नहीं श्रीर सब बातें प्रायः उपन्यास-की-सी है।

चरित्र चित्रण कई प्रकार से होता है। उसके दो मुख्य प्रकार हैं—एक तो प्रत्यद्ध या विश्लेषणात्मक (Direct or Analytical) जिसमें कि लेखक स्वय पात्र के चरित्र पर प्रकाश डालता है श्रीर दूसरा है परोद्ध या नाटकीय

चरित्र-चित्रण (Indirect or Dramatic) ढंग, जिसमें चरित्र या के प्रकार तो पात्रों के वार्तालाप या कार्य-कलाप से अनुमेय रहता है।

रूप से टीका-टिप्पणी करा देता है। सांकेरिक चित्रण वह होता है जितमें गुणों की अपेद्धा उनके द्योतन करने वाले कार्यों का अधिक वर्णन रहता है। प्रत्यन्त चरित्र-चित्रण में भी प्रायः सांकेरिक ढंग ही अधिक पसन्द किया जाता है। सांकेरिक रूप से प्रत्यन्त या विश्लेष्मणात्मक चरित्र-चित्रण का मुंशो प्रेमचन्द जी की 'लाञ्चन शीर्षक कहानी से एक उटाहरण नीचे दिया जाता है-

"वह पढ़ी-लिखी गरीब बूढ़ी श्रीरत थी; देखने में सरल, बड़ी हँसमख; लेकिन जैसे किमी चतुर प्रूफ-रोडर की निगाह गलितयों पर ही जा पड़ती है, उसकी श्रांखें बुराइयों पर ही जा पड़ती थीं। शहर में ऐसी कोई महिला न थी, जिसके विषय में दो-चार लुकी-छुपी बाते न मालूम हों। उसकी चाल में बिल्लियों-का-सा सयम था। दबे पैर धीरे-धीरे चलती; पर शिकार की श्राहट पाते ही, जान से मारने को तैयार हो जाती थी। उसका काम था महिलाश्रों की सेवा-टहल करना; पर महिलाये उसकी सूरत से काँपती थीं।"

परोत्त चित्रण में श्राजकल वार्तालाप द्वारा चरित्र-चित्रण को मुख्यता दी जाती है। इसमें लेखक अपनी स्रोर से कुछ नहीं कहता। पात्रों का चरित्र उनके वर्तानाप द्वारा अनुमेप रहता है स्रोर कभी-कभी पात्र स्वयं अपने चित्र का विश्लेषण कर देता है या दूसरा पात्र उसके विषय में कुछ शब्द या वर्क्य साधे या सां तिक रूप से कह देता है। देखिये—

"हौ-हाँ, में जानता हूँ। तुम मुभ्रे दरिद्र युवक समभकर मेरे ऊपर कृपा रखते थे; किन्तु उसमें कितना तीक्षण अपमान था, इसका मुक्ते अब अनुभव हवा।"

" न स्रभी न फिर कभी। मैं दिरद्रता को दिख्ला दूँगा कि म क्या हूँ। इस पाखण्ड-ससार में रहूँगा, परन्तु किसी के स्रागे सिर न भुकाऊँगा। हो सकेगा, तो संसार को बाध्य करूँगा भकने के लिए।"

--- प्रसाद जी की 'ब्रतभङ्ग' नाम की कहानी से

दूसरे पात्र के मुख से किसी चरित्र के सम्पन्ध में कुछ कहाने का एक छाटा-सा उटाहरण उसी कहानी से दिया जाता है। नन्दन के समा मांगने पर राधा कहता है—

"स्वामी यह ग्रपराध सुभ से न हो सकेगा। उठिए, ग्राज ग्रापकी कर्मण्यता से, मेरा ललाट उज्ज्वल हो रहा है। इतना साहस कहाँ छिपा था नाथ !"

मुन्शी प्रेमचन्द जी की 'गिचा' नाम की कहानी में एक स्त्री अपने पित का चित्र-चित्रण करती है। उसमें केवल एक ही पत्त्र है और उसके चित्रण में स्वयं उसके चित्र पर भी प्रकाश पड़ता है। वणन कही तो बिलकुल सन्धा है और कही सांशतक। सीधे वणन का उटाहरण देखिये— 'महाशय अपने दिल में समभते होंगे, 'में कितना परोपकारी हूँ।' शायद उन्हें इन बातों का गर्व है। में इन्हें परोपकारी नहीं समभती, न विनीत ही समभती हूँ यह जड़ता है, सीधी-साधी निरीहता; इसलिए में तो इन्हें कृपण कहुँगी, अरिक कहुँगी, हृदय-शून्य कहुँगी, उदार नहीं कह सकती।"

फिजूलखर्ची का सांकातक उदाहरण नाचे िया जाता है। यह भी उसी स्त्री द्वारा किया हुआ पतिदेव का चित्रण है। "सच कहती हूँ, कभी-कभी तो एक-एक पैसे की तंगी हो जाती है श्रीर इन भले श्रादमी को रुपये जैसे घर में काटते हैं जब तक रुपये के वारे-न्यारे न कर लें, इन्हें चैन नहीं। इनकी करतूत कहाँ तक गाऊँ। मेरी तो नाक में दम श्रा गया है। एक-न-एक पेट्मान रोज यमराज की भाँति सिर पर सवार रहते हैं। न जाने कहाँ के बेफिके इनके मित्र हैं। कोई कहीं से श्राकर मरता है, कोई कहीं से। घर क्या है, श्रपाहिजों का श्रद्डा बना हुशा है ?"

वार्तालाप के ऋतिरिक्त पात्रों का कार्य-कलाप भी उनके चरित्र-चित्रण का एक साधन होता है।

जैसा कि पहले कहा जा चुका है, कहानी में गढ़े-गड़ाये चिरत्र पर प्रकाश डाला जाता है, उसमें विकास की कम गुँजाइश रहती है। यदि परिवर्तन होता है, तो प्रायः एक साथ ही होता है, जैसा कि कौशिकजी की 'ताई' श्रथवा प्रेमचन्द जी की 'शङ्क्षनाद' श्रादि कहानियों में हुश्रा है।

कथोपकथन या वार्तालाप द्वारा ही पात्रों के द्वृदयङ्गत भावों को जान सकते हैं। यदि बार्तालाप पात्रों के चरित्र के ऋनुकूल न हो तो हम पात्र के चरित्र का मूल्याङ्कन करने में

भूल कर जायँगे। कहानीकार 'घर के मौतबिर नाई' की भाँति

कथोपकथन विश्वास-पात्र ऋवश्य है किन्तु मार्मिक स्थलों पर पात्रों के वार्तालाप को ज्यों-का-त्यों उपस्थित कर देने में इमको दूसरे

स्रादमी द्वारा बताई हुई बात की ऋषेता परिस्थित का ठीक ऋन्दाज लग जाता है; कहानी में कथोपकथन का तिहरा काम रहता है। उसके द्वारा पात्रों के चिरत्र का परिचय ही नहीं मिलता वरन् उसके सहारे कथानक भी ऋग्रसर होता है ऋौर एक जी उबाने वाले प्रकथन के भीतर ऋगवस्थक सजीवता उत्पन्न हो जाती है। कथोपकथन को संगत, सजीव, चमत्कार-पूर्ण ऋौर परिस्थित के ऋनुक्ल होना चाहिए। हम साधारण जीवन में बहुत-सा निरर्थक वार्तालाप भी करते हैं किन्तु कहानी में इसकी गुँजाइश नहीं। हाँ, वार्तालाप में यथार्थता ऋौर सजीवता लाने के लिए टो-चार इधर-उधर की भी बात खप सकती है किन्तु कुशल कलाकार उनको भी सप्रयोजन ऋौर चरित्र का परिचायक बना देता है।

कहानी मैं उपन्यास की भाँति वातावरण के चित्रण के लिए स्रिधिक गुँजाइश नहीं होती है फिर भी कहानी में देश-काल की स्पष्टता लाने के लिए तथा कार्य से परिस्थिति की स्रानुकूलता व्यंजित करने के स्रार्थ इसका चित्रण स्रावश्यक वातावरण हो जाता है । वातावरण भौतिक स्रार्थ मानसिक दोनों ही प्रकार का हो सकता है स्रार्थ भौतिक वातावरण भी प्रायः ऐसा होता है कि जो पात्रों की स्थिति की व्याख्या में सहायक हो । वातावरण के चित्रण में प्रसाद जी ने विशेषता प्राप्त की है । 'पुरस्कार' कहानी के प्रारम्भिक हश्य में प्रकृति स्रार्थ जनता की मानसिक स्थिति में बहुत सुन्दर साम्य है। देखिए---

"ग्राद्री नक्षत्र, ग्राकाश में काले-काले बादलों की घुमड़, जिसमें देवदुन्दुभी का गम्भीर घोष, प्राची के एक निरभ्र कोने से स्वर्ण पुरुष भाँकने लगा—देखने लगा महाराज की सवारी। शंल-माला के ग्रंचल में समतल उर्वरा भूमि से सोंघी वास उठ रही थी। नगर-तोरए से जयघोष हुग्रा, भीड़ में गजराज का चमरधारी शुण्ड उन्नत दिखाई पड़ा, वह हर्ष ग्रीर उत्साह का समुद्र हिलोरे लेने लगा।"

एक श्रीर उटाहरण कौशिक जी की 'विद्रोही' शीर्षक कहानी से दिया जाता है-

"एक महत्त्वपूर्ण स्रिभियान के विध्वंस करने की तैयारी थी। प्रकृति काँप उठी। घोड़ों स्रौर हाथियों के चीत्कार से स्राकाश अरथरा उठा। बरसाती हवा के थपेड़ों से जंगल के वृक्ष रणनाद करते हुए भूम रहे थे। पशु-पक्षी त्रस्त होकर स्राश्रय दूँ दने लगे, बड़ा विकट समय था।"

"उस भयानक मैदान में राजपूत सेना मोरचाबन्दी कर रही थी। हल्दीघाटी की ऊँची चोटियों पर भील लोग धनुष चढ़ाये उन्मत्त गज समान खड़े थे।"

ऐसे स्थलों में वातावरण का वर्णन रसशास्त्र की दृष्टि से उद्दीपन कहलाएगा। इस प्रकृति-चित्रण ने युद्ध की भयानकता को त्रीर भी गहरा कर दिया है।

प्रत्येक कहानी में कोई उद्देश्य या लच्य श्रवश्य रहता है कहानी का ध्येय केवल मनोरंजन या लम्बी रातों को काट कर छोटा करना नहीं है वरन् जीवन-सम्बन्धी कुछ तथ्य देना या मानव-मन का निकट परिचय कराना है किन्त वह

उद्देश्य उद्देश्य या तथ्य हितोपदेश या ईसप (Aesop) की कहानियों की भाँति व्यक्त नहीं किया जाता है। वह अधिकांश में व्यंजित

की मीति व्यक्त नहीं कियो जाती है। वह श्राधकाश में व्याजत ही रहता है। कहानी के श्रध्ययन में उसका उद्देश्य समम्मना एक श्रावश्यक बात होती है। कहीं पर यह उद्देश्य स्पष्ट रूप से व्यंजित होता है; जैसा—सुदर्शन की 'एलबम' शीर्षक कहानी में। उसका उद्देश्य बहुत ऊँचा है ? वह है याचक का स्वाभिमान नष्ट किये बिना उसकी सहायता करना। प्रसादजी की 'मधुत्रा' नाम की कहानी का उद्देश्य यही है कि जब मनुष्य पर चिन्ता करने का भार पड़ जाता है तब उसका सुधार हो जाता है। शराबी के जीवन में 'मधुत्रा' के श्रा जाने से परिवर्तन हो गया। उसको खिलाने की चिन्ता हो गई। वह शराब न खरीदकर लड़के के लिए मिटाई खरीट लाता है श्रीर सान चलाने का श्रपना छोड़ा हुत्रा रोजगार करने लगता है। कहीं-कहीं यह कुछ गृह हो जाता है। यह उद्देश्य कभी-कभी श्रान्तम वाक्य में भी स्कि-रूप से रख दिया जाता है श्रीर उसकी उक्ति का चमन्कार ही उसमें काव्यत्व ले श्राता है, जैसे—श्रश्चेयजी की 'शत्र' श्रीर्षक कहानी का श्रान्तम वाक्य—"जीवन की सबसे बड़ी कठिनाई यही है कि हम निरन्तर श्रासानी की श्रोर श्राकृष्ट होते हैं।"

कहानी के उद्देशय में जीवन-मीमांसा तो नहीं किन्तु प्रायः जीवन के प्रति एक हांष्टकोण का भी परिचय मिल जाता है। कुछ लेखक समभौते को पसन्द करते हैं तो कुछ, संघर्ष को। कुछ लोग संसार को जैसा-का तैमा स्वीकार कर लेते हैं तो कुछ, उसमें आपूल-चूल परिवर्तन चाहते हैं। प्रगतिवादी कहानियों में कान्ति द्वारा आपूल परिवर्तन की व्यञ्जना रहती है। कुछ कहानीकार उद्देशय को महत्त्व देते हैं तो कुछ, केवल जीवन के विश्लेषण और मन की अन्धतम गुफाओं में प्रकाश को रेखा पहुँचाने को। मनुष्य को भली प्रकार समभा देना ही उनका उद्देशय हो जाता है।

जिन कहानियों में चिरित्र-चित्रण की ही प्रधानता रहती है, या रेखाचित्र दिया जाता है, उनमें उहे श्य बिलकुल स्पष्ट तो नहीं रहता किन्तु उसमें भी चित्रण का दृष्टिकोण रहता है। उसी को उहे श्य समस्तना चाहिए, जैसे—प्रेमचन्दजी की 'बड़े भाई साहब' शीर्षक कहानी में अग्रज होने की बड़ाई दिखाकर अपनी बुन्दजहनी छिपाने वाले लोगों की कमजोरी का उद्घाटन है।

'कफन' या 'शतरञ्ज के खिलाड़ों' जैमी कहानियों में चित्रण की ही मुख्यता है किन्तु उनमें भी ऋलमस्त बेफिक्षे जीवन पर एक व्यङ्गय रहता है जो पाठक पर उस स्थिति से ऋपने को बचाये रखने का प्रभाव डालता है। यही उसका उद्देश्य हो जाता है।

शौली का सम्बन्ध कहानी के किमी एक तस्त्र से नहीं वरन् सब तस्त्रों से हैं श्रौर उसकी श्रद्धाई या बुराई का प्रभाव पूरी कहानी पर पड़ता है। कला की प्रेपणीयता श्रर्थात् दूसरों को प्रभावित करने की शक्ति शैली पर ही निर्भर रहती

इंसर की अमाजिए करने का राज राजा पर हो निमर रहता इंस्ती हैं। किमी बात के कहने या लिखने के विशेष प्रकार को शैली कहते हैं। इसका सम्बन्ध केवल शब्दों से ही नहीं है वरन

विचार श्रौर भावों से भी है।

शैलों के कुछ गुण जैसे—संगति, तार्किकम द्यादि तो विचार से सम्बन्ध रखते हैं त्यौर कुछ भाषा से । कलाकार का उद्देश्य किसी बात को केवल बोधगम्य करना ही नहीं है वरन् प्रभाव डालना भी है । बात तो जो 'शुष्कं कष्ठं तिष्ठत्यग्रे' में है वही 'नीरस तस्वर पुरभाति या विलसती पुरतः' में भी हैं लेकिन प्रभाव वैसा नहीं है । श्रव्छी शैलों के लिए लज्ञ्ण-व्यंजना त्यादि भाषा की सभी शक्तियों से लाभ उठःना पड़ता है । बैसे तो प्रत्येक लेखक की त्रज्ञा शैली होती है किन्तु मोटे तौर से दो प्रकार की शैलियों हैं—एक चलती मुहावरेटार भाषा की, जिसके प्रतिनिधि श्रीर नायक हैं मुशी प्रेमचन्द, दूसरी अलंकृत, संस्कृत-प्रधान शैलो, जिसके उत्कृष्ठ उदाहरण हमको चण्डीप्रसाद 'हृद्येश' तथा 'प्रसाद' जी की कहानियों में मिलते हैं । 'प्रमाद' जी साधारण जीवन से सम्बन्ध रखने वाली कहानियों में भी एक-रस हैं । मुन्शी प्रेमचन्द की मुहावरेदार भाषा का त्रव्हा उदाहरण हमको उनदी 'बड़े भाई साहब' शीर्षक कहानी में मिलता है । उससे

एक छोटा-सा उटाइरण नीचे दिया जाता है---

"मेरे फेल होने पर मत जाश्रो, मेरे दर्जे में श्राश्रोगे तो दांतों पसीना श्रा जायगा, श्रनजबरा श्रौर जामेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे श्रौर इङ्गलिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। "मेरे दर्जे में श्राश्रोगे लाला, तो ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे श्रौर तब श्राटे-दाल का भाव मालूम होगा। इस दर्जे में श्रव्वल श्रा गए हो, तो जमीन पर पर नहीं रखते, इसलिए मेरा कहना मानिये। लाख फेल हो गया हूँ लेकिन संसार का मुभ्ने तुम से कहीं ज्यादा श्रनुभव है। जो कुछ कहता हूँ उसे गिरह बाँधिये, नहीं पछताइयेगा।"

इस अवतरण में चलते मुहावरों के अतिरिक्त हिन्दी-उर्द के शब्दों का बड़ा सुखद सिम्मिश्रण है। मुरशी प्रेमचन्द जी इस मुहावरेदानी के शौक में कहीं-कहीं अंग्रेजी के मुहावरें ले आये हैं; जैसे—'हमेशा सर पर एक नङ्गी तलवार-सी लटकती मालूम पड़ती है।' मुहावरों में भाषा की लच्चण-शक्ति के प्रयोग से कुछ चमत्कार आ जाता है और कुछ अपनी बात को एक वँधी-वधाई प्रचलित शब्दावली के भीतर ले आने का सामाजिक सुख मिलता है। इन मुहावरों में चित्र-से रहते हैं, जो बात को शोध ही हुदयङ्गम करा देते हैं।

'हटयेश' जी की शैली प्रायः 'बाखा' की लिखी हुई 'काटम्बरी' की शैली का श्रनुकरण करती है किन्तु बड़े समासों की च्रमता जितनी संस्कृत में है उतनी हिन्टी में नहीं इसलिए वह अपेचाकृत कहाँ सरल है, फिर भी ढङ्ग वही हैं। ऐसी शैली में भाव की श्रपेचा शब्दों का ज्यास्कार अधिक रहता है। एक छोटा-सा उटाहरण लीजिए—

"पतंग-प्रिया पश्चिनी प्रोषितपतिका की भाँति, श्री-विहीन हो संकुचित हो गई। पिक्षकुल-संरक्षक-विहीन गायक समाज की भाँति, मूक हो गया। प्रकृति, परिश्रम के विश्राम की भाँति स्तब्ध हो गई। गगनांगण में विहार करता हुन्ना चन्द्रमा श्रपनी शुभ्र चिन्द्रका की शीतल धारा से धारणी देवी के दिनकर-कर-तप्त कलेवर का सिंचन करने लगा।"

'प्रसाट' जी ऋपनी भाषा में संस्कृत के शब्दों के प्रयोग से एक विशेष शालीनता ले ऋाते हैं। संस्कृत के शब्द उनकी भाषा की गति को कुण्टित नहीं कर देते हैं।

प्राचीन वातावरण को स्रवतिस्त करने के लिए संस्कृत-प्रधान शैली ही उपयुक्त होती हैं। शैली का चुनाव विषय पर भी निर्भर रहता है। घटना-प्रधान सामाजिक कहानियों में प्रेमचन्ट जी की ही शैली ख्रच्छी रहती हैं। भाव-प्रधान कहानियों में दोनों प्रकार की शैलियाँ प्रयुक्त होती हैं किन्तु मार्मिक स्थलों में साधारण शब्दों से भी भाव का श्रुच्छा उद्रेक हो सकता है।

उपयुक्त शब्द-चयन, पद-मैत्री, सुसंगटित वाक्य-विन्यास, ऋकुरिटत प्रवाह, फबती हुई ऋलङ्कार-योजना, भाषा की चित्रोपमता, लच्या-व्यंजना-शक्तियों का सफल प्रयोग,

हास्य-व्यंग्य का पुट, शैली के इन सब प्रधान गुणों के ऋतिरिक्त कहानी में शैली-सम्बन्धी दो विशेष शक्तियों की ऋावश्यकता होती हैं। एक है, वर्णन-शक्ति (Power of description), दूसरी है, प्रकथन या प्रबन्ध-कथन शक्ति (Power of narration) जिसके लिए उपयुक्त शब्द के ऋभाव में ऋब विवरण-शक्ति का प्रयोग होने लगा है। यदि इसके लिए प्रकथन-शक्ति शब्द गढ़ लिया जाय तो विशेष सुविधा रहेगी।

वर्णन जड़ श्रौर चेतन का होता है श्रौर उसमें प्रकृति-चित्रण भी श्रा जाता है। विवरण में श्रिधकतर घटना-वर्णन रहता है। वर्णन में स्थायी गुणो का चित्रण रहता है श्रीर विवरण में गतिशील घटनाश्रों या दशाश्रों का चल-चित्र रहता है। वर्णन-द्वारा कहानीकार वह काम करता है, जो नाटक में पर्दों श्रीर श्रीभनेताश्रों द्वारा होता है।

विवरण का सबसे बड़ा गुण है—कौत्हल को जायन रखना स्त्रौर गित में शैथिल्य न स्त्राने देना। गित में शैथिल्य स्त्राना, बनावटीपन की शङ्का दिला देता है। कहानीकार में यह शिक्त तभी स्त्राती है बब कि उसमें गहरी स्त्रनुभूति के साथ सजीव कल्पना हो स्रौर उसके चित्र को बाहर प्रतिफिलत करने की शिक्त हो। इन शिक्तयों का कहानोकार में जितना योग होगा उतनी हो उसकी सफलता निश्चित होगी।

भाषा के सौष्ठव के साथ कहानी के मुख्य गुण संगति श्रौर प्रभाव की एकता को न भूलना चाहिए। श्रद्धी कहानी घटनाश्रों, भावों, विचारों तथा प्रारम्भ, प्रसार श्रौर श्रन्त में श्रन्वित लाने का प्रयत्न करती है।

कहानी का त्रादि उसका प्रवेश-द्वार है। यदि यह प्रवेश-द्वार ऐसा नहीं कि हमारी जिज्ञासा-वृत्ति को जाग्रत कर सके ऋथवा ऋौर किसी प्रकार का ऋाकषण उत्पन्न

कर सके, तो उसके पढ़ने के लिए पाठक की स्वाभाविक रुचि कहानी का म्रादि न होगी विवशतावश उसे चाहे जो कुछ करना पड़े । कहानी म्रीर मन्त के म्राटि भ्रीर मन्त के सम्बन्ध में स्मरीकी म्रालोचक (Mr.

Ellery Sedgewick) का कथन है कि कहानी एक घोड़े

की माँति है उसकी चाल का आरम्भ और अन्त विशेष महत्त्व रखता है 'A story is like a horse it is the start and finish that count most.' कहानी के आदि के लिए यह आवश्यक नहीं कि वह वास्तिवक आरम्भ हो किन्तु वह ऐसा मार्मिक स्थल हो जहाँ से आगे-पीछे के अंश जोड़े जा सकें। यह आरम्भ किसी महत्त्वपूर्ण वर्तालाप'से और चाहे किसी िशेष स्थित, वातावरण या घटना और कभी चिरत्र के वर्णन से भी हो सकता है किन्तु इसमें कुछ बात ऐसी हो कि जो हम में आगे जानने या रहस्योर्द्घाटन की इच्छा या टिलचस्पी पैदा कर सके। प्रारम्भिक वर्णनों और वर्तालाप में प्रायः कहानी की गतिविध और दिशा का संकेत भी रहता है लेकिन वह होता बहुत सहम है।

वातावरण की विवेचना में हमने जो 'प्रसाद' जी की 'पुरस्कार' शीर्षक कहानी से प्रारम्भिक श्रवतरण दिये हैं, वे बड़े सुन्दर प्रवेशक हैं । 'प्रसाद' जी ने एक श्राकर्षक वातावरण देकर धीरे-धीरे वहानी के विषय से परिचित करा दिया है। पाठक को ज्ञात हो जाता है कि उत्सव वर्षा के सम्बन्ध में है श्रीर सम्राट उसमें भाग ले रहे हैं। कथोपकथन से श्रारम्भ होने वाली कहानी का उटाहरण हमको श्राकाश टीप में मिलता है।

कहानी का आरम्भ जैसा आकर्षक होना चाहिए वैसा ही उसका आत चमत्कार-पूर्ण और स्थायी प्रभाव डालनेवाला होना वाञ्छनीय है । कहानी के आत की भंकित जितनी देर तक हमारे मानस-गगन में गूँजे, उतना ही हम कहानी को सफल समभेगे। सुदर्शन जी की 'कवि की स्त्री' शीषंक कहानी का आत बड़ा काव्यमय तथा हृदय पर गहरी चोट देनेवाला है, देखिये—

"उस रात मुभ्हे ऐसे नींद म्राई जैसी इसके पहले कभी न म्राई थी। मैने पित को ठुकरा दिया था, परन्तु उनके प्रेम को नहीं ठुकरा सकी। मनुष्य मर जाता हैं ग्रौर उसका प्रेम जीता रहता है।"

कहीं-कहीं कहानी का श्रान्त चरम 'सीमा के साथ हो जाता है श्रीर कहीं-कहीं उसके बाद ही किन्तु बहुत बाद नहीं। बहुत बाद में होने से कहानी में शिथिलता श्रा जात है। कहानी का शीर्षक यदि कहानी के श्रान्त से सम्बन्धित हो तो सोने में सुगन्ध की बात हो जाती है, जैसे कि प्रसादजी की पुरस्कार शीर्षक कहानी में श्राथवा चतुरसेन शास्त्री की 'दुखवा का सों कहों मेरी सजनीं में।

कहानी कहने का ढङ्ग -- उपन्यास की भाँति कहानी कहने के भी तीन ढङ्ग हैं--

१—वर्णनात्मक या ऐतिहासिक रीति—इसमें कथाकार दृष्टा की भौति कहानी को कहता है। अधिकांश कहानियाँ इसी शैली में लिखी जाती हैं। प्रेमचन्द जी की 'बूढ़ी काकी' कौशिक जी की 'ताई' गुलेरी जी की 'उसने कहा था' इसके उदाहरण हैं।

२ — त्रात्मकथा रीति — इसमें कहानी का कोई प्रमुख पात्र कहानी को श्रापबीती के रूप में कहता है। कभी-कभी एक पात्र दूसरे से सुनी हुई कहानी को कहता है जैसे चन्द्रगुप्त विद्यालङ्कार की 'पगडंडी' शीर्षक कहानी अथवा जैनेन्द्र जी की 'जाह्रवी' नाम की कहानी। सुदशन जी की 'किव की स्त्री' शीर्षक कहानी में तीन पात्र हैं, सत्यवान, मिण्राम श्रीर साित्रत्री। जिन्होंने श्रलग-श्रलग कथा का स्त्र मिलाते हुए श्रात्म-कथात्मक रूप से कहानी कही है। डायरी भी श्रात्मकथा का रूप है।

३—पत्रों के रूप में —कहानी का विस्तार पत्रों के रूप में भी प्रकाशित हो जाता है, इसमें प्रायः दो पात्रों के उत्तर-प्रत्युत्तर रहते हैं । उनमें पात्र कथा का ऋपना-ऋपना ऋंश कहते हैं । प्रसाद जी की 'देवटासी' इसका उदाहरण है । विनोदशंकर व्यास की 'ऋपराधों कहानी एक पत्र के रूप में लिखी गई है।

यद्यपि यह कहना तो कठिन है। कि हिन्दी की पहली कहानी कब ह्यौर किसने लिखी तथापि यह निर्विवाद रूप में कहा जा सकता है कि इनको प्रचार देने में सरस्वती

का बहुत बड़ा हाथ है। हिन्दी में कहानियों का लिखा जाना

हिन्दी-कहानी संवत् १६५७ से त्रारम्भ हुन्ना। संवत् १६५७ से भी दो-चार का विकास वर्ष पूर्व कहानियाँ लिखी गईं किन्तु वे प्रायः ऋग्रेजी ऋौर संस्कृत नाटको को सक्तेप-मात्र थीं। हिन्दी-कहानी के प्रारम्भिक

लेखकों में श्री किशोगीलाल गोस्वामी, गिरिजाकुमार घोष (पार्वतीनन्दन), 'बङ्ग-महिला', पंडित रामचन्द्र शुक्ल, मास्टर भगवानदास त्रादि हैं। इन लोगों की लिखी हुई कहानियों में कुछ तो मीलिक हैं श्रीर कुछ बंगला से श्रवुवर्गित। इन प्रारम्भिक लेखकों की कहानियों में किशोगीलाल गोस्वामी की 'इन्दुमर्ता' श्रीर बङ्गमहिला की 'दुलाईवाली' ने विशेष ख्वाति पाई। वासाव में स्वनामधन्य जयराङ्करममाद जो ने इस चेत्र में श्रवतरित होकर छोटी कहानियों में एक प्रकार प्राण-प्रतिष्टा कर दी। उनकी 'ग्रामर नाम की पहली कहानी उनके द्वारा संस्थापित 'इन्दु' नाम की पत्रिका में संवत् १६६७ में निकली। उनकी 'श्राकाश-दीपर, 'पुरस्कारर, 'प्रतिष्यनिर', 'चित्रमन्दिर श्रादि कहानियों ने एक नया युग उपस्थित किया। उनकी कहानियों में स्वर्णिम श्रामा से विभूषित प्राचीनता के वातावरण को उपस्थित करने के श्रातिरक्त श्रच्छे मनोवैज्ञानिक चित्रण श्राये हैं। उनमें हमको बड़े सुन्दर श्रन्तर्द्वन्द्व भी दिखाई देते हैं। 'पुरस्कार' नाम की कहानी में राजभक्ति श्रीर वैयितिक प्रेम का संवर्ष हैं। श्राहम-बिलदान द्वारा मधूलिका इस द्वन्द्व का शमन कर देती हैं।

इसके पश्चात् विश्वम्भरनाथ शर्मा 'कौशिक' कहानी के चेत्र में आये। इनकी कहानियाँ अधिकतर सामानिक हैं। इनकी बहुत-सी कहानियों में शहरी जीवन के अच्छे चित्र आये है। इनकी कहान्यों व तांनाप-प्रधान हैं।

सुरर्शन जी का नाम भी कौशिक जी के साथ लिया जाता है। इनकी कहानियों के कुछ कथानक राजनीतिक ख्रान्टोलनों से भी लिये गये हैं। इनकी 'न्याय मन्त्री' नाम की कहानी ऐ तहासिक है। इसने बहुत लोकप्रियता प्राप्त की है। इनकी लिखी हुई 'हार में जात' शीय ह कहानी में उच्च मानवता के दर्शन होते हैं। सुदर्शन जी शहरी मध्यवर्ग के प्रांतिनिध बहे जा सकते हैं। वास्तव में सुदर्शन जी कौशिक जी श्रीर प्रेमचन्द जी के साथ हिन्दी-कहानी लेखकों की बृहत्-त्रथी में स्वस्ते जा सकते हैं।

मुंशो प्रेमचन्द्र जी ने हिन्दी-कहानियों में जान डाल दी है। उन्होंने सरल मुहाबरेटार भाषा में बड़े सुन्दर मनोवैज्ञानिक चित्र दिये हैं। ग्रामीण जीवन के दृश्य उप-स्थित करने में वे सिद्धहस्त थे। उन्होंने श्रपनी कहानियों द्वारा साधारण मृतुष्यों में भी उच्च मानवता के टर्शन कराये हैं। 'पंच परमेश्वर' में पट का उत्तरदायित्व दिग्वलाया है। 'बड़े घर की बेटी' बुरे ऋथं में भी बड़े घर की बेटी है और मले ऋथं में भी ऋपने नाम को सार्थक करती है। जो देवर ऋौर पित के बीच में लड़ाई का कारण बनतं है वही उनमें मेल करा कर ऋपने हृदय की मानवता का पिरचय देती है। 'शतरज के खिलाड़ी' ऋादि कहानियाँ जीवन के ऋच्छे चित्र हैं। 'ईटगाह' में गरीव मुस्लिम जीवन की भाँकी मिलती है। मुंशी जो की कहानियाँ ऋधिकांश में घटना-प्रधान है किन्तु उनमें मखुरता का भी पुर पर्याप्त मात्रा में मिलता है। मुँशो जी की कहानियों में वणन का यथार्थवाट है किन्तु उहे श्य ऋादर्शवाटी है। वे ऋादर्शों मुख दथार्थवाटी थे। मुंशी प्रेमचन्द जी में ऋाधुनिक कहानी में बाहरी दृश्यों में मनुष्य के ऋन्तर्जीवन की मलक दिखाने की प्रवृत्ति पूर्ण-रूपेण पिलाइत होती है।

श्री चएडीप्रसाद 'हृदयेश' ने जो कहानियाँ लिखी हैं वे कहानी की श्रपेक्ता गद्य-काव्य का नाम श्रिधिक सार्थक करती हैं। उनकी कहानियों में भाषा का चमत्कार श्रिधिक है।

प्रेमचन्द्र जी के बाद कहानी-साहित्य में जैनेन्द्र जी का नाम ख्रादर से लिया जाता है। ख्रापकी कहानियों में युग की नई भावनाओं के दर्शन मिलते हैं। ख्रापकी 'खेल' नाम की कहानी को पढ़कर कविवर मैथिलीशरण गुप्त ने कहा था कि हिन्दी में रिव बाबू ख्रीर शरद् बाबू हमको मिल गये छीर एक साथ मिले। जैनेन्द्र जी की कहानियों में कथानक ख्रथवा तथ्य-निरूपण का इतना महत्त्व नहीं जितना कि मनोवैज्ञानिक चित्रण का फिर भी वे बीच-बीच में बड़ी तथ्यपूर्ण बात कह देते हैं। उनकी कहानियों पर उनकी दार्शनिकता की छाप रहती है। जैनेन्द्र जी के उन्न्यासों के पात्रों की भाँति ही उनकी कहानियों के पात्र भी कुछ ग्रमाधारण होते हैं।

चन्द्रगुप्तजी विद्यालङ्कार ने बड़ी.सुन्दर कहानियाँ लिखी हैं। श्रापकी 'तांगेवाला', 'क, ख, ग', 'डाकू' 'चौबीन घरटें ग्रादि कहानियों ने श्राधिक प्रमिद्धि पाई है। 'चौबीस घरटें नाम की कहानी में क्वेटा-मूकम्प का हाल है। 'डाकू' में दरबार साहब के धामिक वातावरण का श्रव्हा चित्रण है। 'कामकाज' नाम की कहानी में सीधा उपदेश न देकर ऐसा मन पर प्रभाव डाला गया है कि पाटक श्रवुभव कर सकता है कि काम-काज के नाम पर मानवता की कितनी हत्या होती है। 'एक सप्ताह' नाम की कहानी पत्रों में लिखी गई है।

श्रेत्रय जी स्त्रब वात्स्यायन के नाम से ज्ञेय हैं। उन्होंने कहानी कला में विशेष निपुणता प्राप्त की है। स्त्रापकी कहानियों में विष्कृत स्त्रों विश्फोट-की मावना रहती है। स्त्रापकी 'स्त्रमर वल्लरी' नाम की कहानी में एक विशेष काव्य-भावना को लेकर पीपल कुन्न का जीवन-कृत स्त्राया है। यह एक प्रकार का शब्द-चित्र है जो जड़ चीजों को भी

सजीव बना देता है। ऐसी कहानियों में कल्पना का प्राधान्य रहता है। कमलाकांत वर्मा की 'पगडंडी' शीर्षक कहानी में पगडंडी ने श्रात्म-कथात्मक रूप से श्रपना वृत्त ऐसे ढंग से कहा है कि जिससे मनुष्य भी कुछ तथ्य ग्रहण कर सकें। उसमें उपेन्तित रहते हुए कर्तव्य-पालन में मग्न रहने की श्रमर शिन्ता मिलती है।

श्री श्रान्तपूर्णानन्द श्रीर श्री जी० पी० श्रीवास्तव ने विनोदपूर्ण कहानियाँ लिखी है। श्री भगवतीचरण वर्मा की कुछ कहानियों में बड़े सुन्दर सामाजिक व्यंग्य श्रीय हैं। श्री चतुरसेन शास्त्री ने कुछ ऐतिहासिक कहानियाँ श्रच्छी लिखी हैं। उनका भाषा-प्रवाह प्रशंसनीय है। वर्तमान कहानी-लेखकों में सियारामशरण गुप्त, घनीराम प्रेम, सत्यजीवन वर्मा, विनोदशङ्कर व्यास, बेचन शर्मा 'उग्र', उपेन्द्रनाथ श्रश्क, पहाड़ी, यरापाल, विष्णु, राधाकृष्ण, प्रसाद प्रभृति महानुभावों के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। पन्तजी की पाँच कहानियों में पान वाले श्रादि के शब्द-चित्र देखने की मिलते हैं।

हिन्दी की स्त्री लेखिकात्रों में शिवरानी देवी, सुभद्राकुमारी चौहान, कमला देवी चौधरानी, उथा देवी मित्रा, चन्द्रिकरण सोनरिक्सा, होमवती तथा चन्द्रवती जैन प्रभृति देवियों ने विशेष ख्याति पाई है। श्रीमती होमवती देवी की कहानियों का संग्रह 'निसर्ग' नाम से खपा है। इन देवियों की कहानियों में हिन्दू पारिवारिक जीवन के सुन्दर चित्र मिलते हैं।

इस प्रकार की कहानियों में दो प्रवृत्तियों हैं—प्रकृति से उपदेश ग्रहण की प्राचीन प्रवृत्ति श्रीर मानवीकरण की नवीन छायावादी प्रवृत्ति । त्राजकल की कहानी-साहित्य कला श्रीर भाव-व्यञ्जना दोनों ही दृष्टियों से बहुत सम्पन्न हैं।

वतमान कहानी यथार्थवाद से ऋषिक प्रभावित हैं। इसी प्रभाव के कारण भाषा सरलता की ख्रोर जा रही है। अब कहानी में चिरित-विश्लेषण और सामाजिक तथा अन्य प्रकार की विचार-सामग्री उपस्थित करने की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। ब्राधुनिक कहानियाँ कौत्हल की पूर्ति करने वाली आक्रिसिक संभोगों से पूर्ण घटनाओं से चलकर उनके द्वारा मानव-चिरत और उसके खंतरङ्ग जीवन पर प्रकाश डालने की ओर अग्रसर होतो हैं। कौत्हल की पूर्ति की अपेज्ञा भावाभिव्यक्ति की ख्रोर श्रिष्ठक ध्यान दिया जाता है। उपदेश-ग्रहण होता है किन्तु अधिक व्यंग्यात्मक और प्रभावात्मक ढंग से कराया जाता है और वातावरण को भी प्रधानता मिलती है तो वाह्य और अन्तर प्रकृति के सामंजस्य दिखलाने के लिए। इस प्रकार आधुनिक कहानी का विकास-क्रम बाहर से भीतर की ख्रोर रहा है।

# श्रव्यकाव्य (गद्य) अन्य विधाएँ

#### निबन्ध

'गद्यं कभीनां निकषं वद्नित'—गद्य को किवयों की कसौटी कहा है। इस सम्बन्ध में स्त्राचार्य ग्रुक्त जी कहते हैं कि यिद् गद्य किवयों की कसौटी है तो निबन्ध गद्य की कसौटी है। वासः व में निबन्ध में ही हम गद्य का निजी रूप

गद्य-साहित्य में देखते हैं। साहित्य की अपन्य विधाओं में (जैसे जीवनी आदि में)
निबन्ध तो गद्य की भाषा एक माध्यम-मात्र है किन्तु निबन्ध में वह
का महत्त्व अपनी पूर्ण शक्ति और सजधज के साथ प्रकट होती है। निबन्ध

में ही गद्य लेखक की शैली का पूर्ण विकास दिखाई पड़ता है

स्रोर शैली ही व्यक्ति है (Style is the man himself) की उक्ति साहित्य की इस विधा के सम्बन्ध में पूर्णत्या सार्थक होती है। काव्य की इस विधा में सभी तत्व रहते हैं किन्तु इसमें शैलो को कुछ स्रधिक महत्त्व मिला है। कोई विषय निबन्ध के चेत्र में बाहर का नहीं है। इतिहास, पुरातत्त्व, दर्शन, विज्ञान, स्रालोचना, जीवन-मीमांसा, कथा, यात्रा सभी इसके ब्यापक चेत्र के भीतर स्राते हैं। शैली की विशेषता विविध प्रकार के विवेचनों स्रोर बर्णनों को निबन्ध की संज्ञा प्रदान करती है।

साहित्य के इतिहास में निबन्ध पीछे की कला है। यह अपने लिए साहित्य की सभी विधाओं से सामग्रे ग्रहण करती है। लच्चणा-व्यंजना, हास्य-व्यंग्य आदि शैलो के सभी साधन इस विधा की सेवा के लिए उपस्थित रहते हैं। निबन्ध के भीतर प्रबन्ध-का-सा तारतम्य रहता है किन्तु एक संग्रह के भीतर निबन्धों में मुक्तक-की-सी स्फुटता रहता है। यह कहानी और खरडकाव्य के अधिक निकट है।

हिन्दी में निबन्ध शब्द 'ऐसे' (Essay) के लिए प्रयुक्त होता है किन्तु दोनों शब्दों की व्युत्पत्ति में पूर्व-पश्चिम-का-सा भेद हैं। संस्कृत शब्द 'निबन्ध' का ऋर्थ है जिसमें निःशंष रूप से बन्ध या संगठन हो। 'बन्ध' शब्द का निबन्ध में

प्रारं भी वही अर्थ है जो बन्ध का प्रबन्ध-काव्य में है (अर्थात् परिभाषा तारतम्य त्रौर संगठन)। इसके विपरीत अंग्रेजी शब्द 'ऐसे' (Essay) का अर्थ है प्रयत्न। यूरोप में इस विधा के

जनमदाता फ्रांसीसी लेखक मोन्टेन (Montaigne) ने इस शब्द का इसी ऋर्थ में

प्रयोग किया है। उनके निबन्नों में सम्बद्धता का अभाव-सा है। उसने अपनी कल्पना की लगाम ढीली कर रक्खी थी और उसके विचार स्वामाविक विचार-शृङ्खला का अनुकरण करते थे। उसके निवन्ध एक कल्पनाशील मन के विचरण-मात्र हैं। डा॰ जॉनसन (Dr. Johnson) की परिमाधा में भी अंग्रेजी निबन्ध को असंगठित, अपूर्ण और अव्यवस्थित मन का विचरण कहा गया है—'A loose sally of mind, an irregular, undigested piece, not a regular and orderly performance.' —Hudson: An Introduction to the Study of Literature. (पृष्ठ ३३२ से उप्धृत)। अंग्रेजी निबन्ध (Essay) का शाब्टिक और प्रारम्भिक अर्थ यह अवश्य था किन्तु लेखकों की रुचि शृङ्खला की ओर बढ़ती गई। इसमें अन्य तत्वों की अपेचा बुद्धितत्व का अधिकाधिक समावेश होने लगा है और असम्बद्धता निबन्ध का व्यावर्तक गुण नहीं रहा, वरन् वह एक दोष की कोटि में आ गया है। इस प्रकार व्यवहार में अब पश्चात्य शब्द 'ऐसे' (Essay) और हिन्दी शब्द 'निबन्ध प्राय: समानाथंक हो गए हैं फिर भी उसमें अपने नाम का थोड़ा-बहुत प्रभाव शेष है ही। इस बदले हुए दृष्टिकोण का परिचय हमको मरे (Murray) के अंग्रेजी कोष में दी हुई परिभाषा से मिलता है। देखिए—

'A composition of immoderate length on any particular subject or branch of subject orginally implying want of finish, (An irregular undigested piece) but now said of a composition more or less elaborate in style, though limited in range—Hudson': An Introduction to the study of Literature (पृष्ठ ३३१, ३३२ से उद्धृत)।

इसमें जॉनसन की परिभाषा को प्रारम्भिक बतलाकर शैजी की विशदता पर बल दिया है। वास्तव में यूरोप श्रीर भारत दोनों देशों में निवन्ध-साहित्य इतना विस्तृत श्रीर वैविध्यपूर्ण है कि निबन्ध शब्द को कुछ लच्चणों के घेरे में बाँधना कटिन हो जाता है किन्तु फिर भी नीचे की बातें प्राय: सभी निबन्ध में पाई जाती हैं—

(१) वह अपेदाकृत आकार में छाटी गद्य-रचना के रूप में होता है। यद्यपि यह श्रावश्यक नहीं है कि निबन्ध गद्य में ही लिखा जाय (अंग्रेजी में Pope's Essay on man और हिन्दी में पं० महावीरप्रसाद द्विवेटी का 'हे कविते' पद्य के ही निबन्ध हैं) तथापि अधिकांश निबन्ध गद्य की ही विधा माने जाते हैं। विलायत में लोक (Lock) का दार्शनिक प्रबन्ध जो करीब ४०० या ५०० पृष्ठ का होगा (An Essay on Human Understanding) के नाम से प्रसिद्ध है किन्तु इससे यह न अनुमान करना चाहिए कि निबन्ध इतना बड़ा भी हो सकता है। सम्भव है लेखक

ने शील-संकोचवश उसे 'ऐसे' का ही नाम दिया हो।

- (२) उसमें लेखक का निजीयन त्रार व्यक्तित्व कलकता रहता है। पुस्तक में लेखक ग्रापने व्यक्तित्व को ग्रोक्तल कर सकता है किन्तु निबन्ध में यह व्यक्तित्व कियाया नहीं जा सकता। लेखक जो कुछ लिखता है उसकी ग्रापने निजी मत के रूप में ग्राथवा ग्रापने निजी दृष्टिकोण से लिखता है। उसके पीछे उसकी निजी प्रेरणा दिखाई देती है। यदि लच्चणा या व्यञ्जना के विषय में कोई ऐसा लिखा जाय जिममे केवल शास्त्रीय मत ही दिया हो तो वह किसी पुस्तक का ग्राध्याय बन सकता है, निबन्ध न होगा। निबन्ध तभी होगा जब कि वह लेखक के निजी दृष्टिकोण से देखा गया हो।
- (३) निबन्ध में अपूर्णता और स्वछन्दता के रहते हुए भी वह स्वतःपूर्ण होता है। वह एक प्रकार से गद्य का मुक्तक काव्य है। उसमे प्रगीत-काव्य-का-सा निजी पन रहता है। जिस प्रकार कहानी जीवन के एक पहलू की भाँकी है श्मी प्रकार निबन्ध मे एक दृष्टिकीण है। उसके लिए विपय का पूर्ण प्रतिपादन आवश्यक नहीं है। कहानी का उदय तथ्य की भालक से होता है उसी प्रकार निबन्ध भी एक नई भालक लेकर आता है।
- (४) निबन्ध साधारण गद्य भी अपेद्धा अधिक रोचक और सजीव होता है। उममें प्रतिमा की चमक-दमक रहती है और वह वर्णन-मात्र नहीं होता। दार्शनिक निबन्ध भी दार्शनिक प्रत्यों की अपेद्धा अधिक रजीव होगा। उसमें शैली के उक्कप के लिए ध्वनि, हास्य, व्यंग्य, लाद्धिक प्रयोग और स्वल्प मात्रा में अलकारों का भी समावेश किया जा सकता है। निबन्धकार अपनी प्रतिमा के बल से माधारण को भी असाधारण बना देता है। जीवन को सिकता भी उनकी प्रतिभा के प्रकाश में रजत कर्णों की भाँति जगमगा उठती है।

निवन्ध उस गद्य-रचना को कहते हैं जिसमें एक सीमित त्राकार के भीतर किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन एक विशेष निजीपन, स्वच्छन्दता, सौष्ठव श्रोर सजीवता तथा श्रावश्यक संगति श्रोर सम्बद्धता के साथ किया गया हा।

निबन्ध के विषयों की कोई सामा नहीं। निबन्ध 'कुछ नहीं' (Nothing) से लगानर विश्व की अनन्तता में अपने वाली जितनी वस्तुएँ, मान और कियाएँ है उन सम्पर लिखे जा सकते हैं। यद्यपि हिन्दी में निबन्ध-साहित्य

निबन्ध का स्त्रप्रेजी-का-सा नहीं है तथापि इसका विषय-वैविध्य निराशा-विषय-विस्तार जनक नहीं है (विशेषतः जब हम इस बात पर ध्यान देते हैं कि हमारे यहाँ इस विधा की उपज को पूरे सौ वर्ष भी नहीं हए

हैं)। 'समभदार की मौत' 'बात', 'बृद्ध', 'म', 'घोखा' 'दाँत', 'श्राव्ध',—(पं॰ प्रतापनाराण मिश्र); 'कलपना', 'श्रात्मनिर्मरता', 'श्रांसू', 'चन्द्रोदय', 'कवि श्रौर

चितेरे की डाँडामेडी - (पं॰ वालकृष्ण भट्ट): 'रामलीला'- (पं॰ माधव प्रसाद मिश्र): 'कवि श्रीर कविता': 'हंस का नीर-त्वीर विवेक', 'दमयन्ती का चन्द्रोपालम्भ', 'नल का दस्तर दत-कार्य'--(पं महावीर प्रसाद द्विवेदी): 'शिव-शम्भु के चिट्ठे' के निवन्ध--(श्रा बालसुकन्द गुप्त); 'कल्लुग्रा धर्म' श्रीर 'मारिस मोर कुटाऊँ'—(चन्द्रधर शर्मा ग्रलेरी): 'मजदूरी श्रीर प्रेम', 'श्राचरण की सम्यता'-- (श्रध्यापक पूर्णिसह); 'अमृद्धि-सिद्धिः—(श्री गोपालराम गहमरी); 'कविता क्या है' 'साधारणीकरण व्यक्तिवैचित्र्यवाद', 'लुउजा श्रीर ग्लानि', 'मय', 'उत्साह'—(पं० रामचन्द्र शक्ल): 'समाज श्रीर साहित्य'— (बाब श्यामसुन्दर टास): 'साहित्यिक चन्द्रमा'—(श्रो वियोगी हरि): 'गंगाबाई'. 'पद्मावत की कहानी', 'केशवदास', — (डाक्टर पीताम्बरदत्त बडध्वाल): 'रामानुजान्तार्थ', 'लका-किपी'--(श्री नलिनी मोहन सान्याल): 'श्रवुपास की खोल'--(पं० जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी); 'इक्का', 'हाँ', 'नहीं' — (पं॰ सद्गुरुशरण श्रवस्थी): 'बाल्य-स्मृति'. 'श्रन्य भाषा के भेट', 'साहित्य श्रौर राजनीति', 'कवि-चर्चा' 'हिमालय की भलक'— (श्री सियारामशरण गुप्त); 'त्राशोक के फूल', 'प्रायश्चित की घड़ी', 'मेरी जन्म-भूमि'. 'भारतीय फलित ज्योतिष'—(श्री हजारी प्रसाद द्विवेदी): इन पंक्रियों के लेखक की 'साहित्य की तीसरी उपेत्रितां (भैंस) 'भेडियाधसान', 'हीनता ग्रन्थ' (Inferiority Complex) इत्यादि-इत्यादि साहित्यिक एवं त्रालोचनात्मक निवन्धों की संख्या दिन-प्रति-दिन बढती जाती है।

निबन्धों को इम चार विभागों में बाँट सकते हैं।

- (१) वर्णनात्मक (Descriptive)
- (२) विवरणात्मक (Narrative)
- (३) विचारात्मक (Reflective)
- (४) भावात्मक (Emotional)

इन प्रकारों के मिश्रण से भी श्रौर बहुत से प्रकार हो सकते हैं। वर्णनात्मक निवन्धों में वस्तु को स्थिर रूप में देखकर वर्णन किया जाता है, इसका सम्बन्ध श्रधिकतर देश से है। विवरणात्मक का सम्बन्ध श्रधिकांश में काल से है, इसमें वस्तु को उसके गतिशील रूप में देखा जाता है। विचारात्मक में तर्क का सहारा श्रधिक लिया जाता है, यह मस्तिष्क को वस्तु है। भावात्मक, निबन्धों का सम्बन्ध हृदय से है। यद्यपि काव्य के चारों तत्त्व (कल्पनातत्त्व, रागात्मकतत्त्व, बुद्धि-तत्त्व श्रौर शैली तत्त्व) सभी प्रकार के निबन्धों में श्रपेद्वित रहते हैं तथापि वर्णनात्मक श्रौर विवरणात्मक निबन्धों में कल्पना की प्रधानता रहतो है। विचारात्मक निबन्धों में बुद्धि-तत्त्व को श्रौर भावात्मक निबन्धों में रागात्मक तत्त्व को मुख्यता मिलती है। शैलो-तत्त्व सभी में समान रूप से वर्तमान रहता है। वर्णनात्मक श्रौर विवरणात्मक की

स्रौर कहीं भावात्मकता की प्रधानता हो सकती है। विचारात्मक तथा भावात्मक का भी मिश्रण होना सम्भव है।

इन निबन्धों में श्रलग-श्रलग शैलियाँ पाई जाती हैं। विचारात्मक निबन्धों में समास शैली (जैसी श्राचार्य शुक्ल जी की है) श्रीर व्यास-शैली (जैसी श्राचार्य श्यामसुन्दर दास जी की है) मिलती है। श्राचार्य शुक्ल जी के विचारपूर्ण निबन्धों का श्रादर्श इस प्रकार दिया है—

"शुद्ध विचारात्मक निबन्धों का चरम उत्कर्ष वही कहा जा सकता है जहाँ एक-एक पैराग्राफ में विचार दबा-दबाकर कसे गए हों ग्रौर एक-एक वाक्य किसी सम्बद्ध विचार-खण्ड को लिए हों।"

—हिन्दी साहित्य का इतिहास (पृष्ठ ४४२, ४४३)

श्राचार्य शुक्लजी ने स्वयं इस श्रादर्श का पालन किया था किन्तु यह श्रादर्श विशेषतः समास-प्रधान-शैली का है। समास-प्रधान-शैली में 'गागर में सागर' श्र्यात् थोड़े में बहुत कहने की प्रवृत्ति रहती है श्रीर व्यास-प्रधान-शैली में वस्तु को उचित फैलाव के साथ समन्ता-समन्ताकर कहने की श्रोर मुकाव होता है। वर्णनात्मक एवं विवरणात्मक लेखों या निबन्धों में भी प्रायः व्यास-शैली का प्रयोग होता है। भावात्मक निबन्धों में भी व्यास शैली तो रहती है किन्तु भावावेश के न्यूनाधिक्य के कारण कई श्रेणियाँ हो जाती हैं श्रीर उसमें धारा-शैली के साथ विन्तेप-शैली का भी समावेश हो जाता है।

विचारात्मक निवन्धों की समास-शैली के दो उदाहरण श्राचार्य शुक्ल जी लिखित चिन्तामिण (भाग १) से दिए जाते हैं—

"दुःख की श्रेणी में प्रवृत्ति के विचार से करुणा का उलटा क्रोध है। क्रोध जिसके प्रति उत्पन्न होता है उसकी हानि की चेष्टा की जाती है। करुणा जिसके प्रति उत्पन्न होती है उसकी भलाई का उद्योग किया जाता है। किसी पर प्रसन्न होकर भी लोग उसकी भलाई करते हैं। इस प्रकार पात्र की भलाई की उत्तेजना दुःख ग्रौर ग्रानन्द दोनों की श्रेणियों में रक्खी गई है। करुणा से क्रोध दुःख के कारण के साक्षात्कार व ग्रनुमान से उत्पन्न होता है।"

--- 'करुगा' शीर्षक निबन्ध से

 $\times$   $\times$   $\times$   $\times$ 

"बिम्ब-ग्रहण कराने के लिए चित्ररा काव्य का प्रथम विधान है, जो 'विभाव' में दिखाई पड़ता है। काव्य में 'विभाव' मुख्य समभता चाहिए। भावों के प्रकृति ग्राधार या विषय का कल्पना द्वारा पूर्ण ग्रौर यथातथ्य प्रत्यक्षीकरण किव का पहला ग्रौर सबसे ग्रावश्यक काम है। यों तो जिस प्रकार विभाव, ग्रनुभाव ग्रादि में हम

कल्पना का प्रयोग पाते हैं, उसी प्रकार उपमा उत्प्रेक्षा म्रादि म्रलंकारों में भी, पर जब रस ही काव्य में प्रधान वस्तु है तब उसके संयोजकों में कल्पना का जो प्रयोग होता है, वही म्रावश्यक म्रौर प्रधान ठहरता है। रस का म्राकार खड़ा करने वाला जो अभावन व्यापार है, वही कल्पना का सबसे प्रधान कार्य-क्षेत्र है। किन्तु वहाँ उसे यों हो उड़ान भरना नहीं होता, उसे म्रनुभूति या रागात्मिका वृत्ति के म्रादेश पर चलना पड़ना है।"

-- काव्य में प्राकृतिक दृश्य से

विचारात्मक निवन्धों में व्यास-शेली—

"भारतीय साहित्य की दूसरी बड़ी विशेषता उसमें धार्मिक भावों की प्रचुरता है। हमारे यहाँ धर्म की बड़ी व्यापक व्यवस्था की गई है और जीवन के अनेक क्षेत्रों में उसको स्थान दिया गया है। धर्म में धारण करने की शक्ति है, अतः केवल अध्यातम पक्ष में ही नहीं, लौकिक आचार-विचारों तथा राजनीति तक में उसका नियन्त्रण स्वीकार किया गया है। मनुष्य के वैयक्तिक तथा सामाजिक जीवन को ध्वान में रखते हुए अनेक सामान्य तथा विशेष धर्मों का निख्पण किया गया है। वेदों के एकेइबरवाद, उपनिषदों के ब्रह्मावाद तथा पुराणों के अवतारवाद और बहुदेव-वाद की प्रतिष्ठा जन-समाज में हुई है और तदनुसार हमारा वृष्टिकोण भी अधिका-धिक विस्तृत तथा व्यापक होता गया है।"

— डाक्टर इयामसुन्दर दास (भारतीय साहित्य की विशेषताएँ)

"द्वारोग्य-रक्षा के नियम माँ-बाप को न मालूम रहने से उनके बाल-बच्चों को जो भोग भुगतने पड़ते हैं. उन की जो दुर्गत होती है, उन पर जो ब्राफतें ब्राती हैं उनका टौर-ठिकाना नहीं। हजारों बच्चे तो मां-बाप की ब्रसावधानी क्रौर मूर्खता के कारण पैदा होते ही मर जाते हैं। जो बचते हैं उनमें लाखों ब्रद्धकत निबंल ब्रौर जन्म-रोगी होते है श्रौर करोड़ों ऐसे नीरोग ब्रौर सबल नहीं होते जैसे होने चाहिएँ। ब्रब इन सबको ब्राप जोड़ डालिए तो ब्रापको मालूम हो जायगा कि मां-बाप की नादानी के कारण सन्तित को कितनी हानि उठानी पड़ती है, कितना दुःख सहना पड़ता है।"

—- ग्राचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी ('शिक्षा' शीर्षक निबन्ध से)

िचारात्मक निबन्धों के श्रालोचनात्मक, गवेषणात्मक, विवेचनात्मक श्राटि कई प्रकार होते हैं। व्यास-शैली में एक ही बात को समक्ता-समक्ताकर कई रूप में कहा जाता है।

वर्णानात्मक निबन्धों में व्यास-शैली-

"निर्मल वैत्रवती पर्वत को बिदारकर बहती है श्रौर पत्थरों की चट्टानों से सम भूमि पर, जो स्वयं पथरीली है, गिरती है, जिससे एक विशेष श्रानन्ददायक वाद्यनाद मीलों से कर्णकुहर में प्रवेश करता है श्रौर जलकरण उड़-उड़कर मुक्ताहार की छवि दिखाते श्रौर रवि-किरण के संगोग से सैकड़ों इन्द्र-धनुष बनाते हैं। नदी की थाह में नाना रङ्ग के पत्थरों के छोटे-छोटे टुकड़े पड़े रहते हैं, जिन पर वेग से बहती हुई धारा नवरत्नों की चादर पर बहती हुई जल-धारा की छटा दिखाती है।"

---कृष्ण्वलदेव वर्मा के बुन्देलखण्ड पर्यटन से।

(का॰ ना॰ प्र॰ सभा द्वारा प्रकाशित निबन्धमाला; भाग १ पृष्ठ ८३)

यह तो बेजान चीज का वर्णन हुआ, इसमें संस्कृत तत्समता का प्राधान्य है। समास-शैली में तो प्रायः संस्कृत शब्दों का बाहुल्य रहता ही है। श्रीमती महादेवी वर्मा द्वारा लिखा हुआ जंगवहादुर नाम के पर्वतीय कुली का वर्णन लीजिए—

"पर्वतीय पथ और पत्थरों की चोट से टूटे नाखून और चुटीली उंगिलयों के बीच में ढाज बनी हुई मुँज की चप्पल मानो मनुष्य को पश बना कर भी खुर त देने-वाले परमात्मा का उपहास कर रही थी। पाँव से दो बालिश्त ऊँचा और ऊर्ती, सूती पैबन्दों से बना हुआ पजामा मनुष्य की लज्जाशीलता की विडम्बना जैसा लगता था। किसी से कभी मिले हुए पुराने कोट में, नीचे की मटमैले अस्तर की भाँकी देती हुई अगरी तह तार-तार फटकर भालरदार हो उठी थी और सब अपने पहननेवाले को एक भारे जन्तु की भूमिका में उपस्थित करती थी। अस्पष्ट रंग और अनिश्चित रूप वाली दोपिलया टोपी के छेदों से रूखे बाल जहाँ-तहाँ भाँककर मैले पानी और उसके बीच बीच में भाँकते हुए सेवार की स्मृति करा देते थे।"

---श्रीमती महादेवी वर्मा (स्मृति की रेखा से)

विवरणात्मक--- श्री सियारामशरण गुप्त के 'हिमालय की भज्ञक' शीर्षक निबन्ध से उसका विवरणात्मक ग्रंश दिया जाता है --

"लखनऊ से रात को साढ़े दस बजे गाड़ी छूटती थी। कुछ पहले ही स्टेशन पहुँच गया। इरादा था कि कुछ ग्रच्छी-सी जगह पा सक् । मित्र ने इन्टर क्लास में बैठने का ग्राग्रह कर दिया था। वह दरजा कुलीन गरीबों का दरजा है। हम जैसे ग्रनेक दूसरे जन भी दरजा बढ़ाने की धुन में रहते हैं। इसलिए भीड़ की आशंका थी। ताँगे से उतरते ही कुली ने बताया कि इन्टर में बैठिएगा, तो ग्रागे एक जगह गाड़ी बदलनी होगी। तीसरे दर्जे का एक डिब्बा सीधा काठगोदाम को जाता है। " ग्राकाश बादलों से घरा था। रात ग्रंथेरी थी। पता नहीं चलता था, कहां ग्राकर

गाड़ी रुकी श्रौर फिर कहाँ के लिए रवाना हो गई है। श्रज्ञात श्रौर श्रवृद्य की श्रोर बढ़े जा रहे थे। फिर भी निश्चिन्तता थी। सो सकते थे, पर सो नहीं सके। पानी बरस जाने से लैम्प के श्रासपास श्रौर पूरे डिब्बे में पतंगों की भरमार थी। इन बिना टिकट ो की संख्या का प्रश्न ही क्या ? श्रपने प्रदीप्त प्रेमी के निकट श्राकर श्रात्म-समर्पण का श्रीधकार उनका था।"

— भूठ सच (पृष्ठ २१३, २१४)

साहसपूर्ण कार्यों के विवरण (जैसे पिएडत श्रोराम शर्मा के बाव से भिड़न्त त्रादि शिकार-सम्बन्धी लेखों में स्रथवा स्रम्य लेखकों के एवरेस्ट की चढ़ाई या कलाश-यात्रा-सम्बन्धी लेखों में मिलते हैं) विवरणात्मक लेखों की ही संज्ञा में श्राते हैं।

थोड़ी भावुक्ता लिए हुए विवरगात्मक निषम्ध के उदाहरण महाराजकुमार डाक्टर रघुवीरसिंह के 'राजपूरों का उत्थान' ऋगिट ऐतिहासिक निषम्धों से मिलेगे।

भावात्मक निबन्धों में प्रायः तीन प्रशासकी शैलियाँ होती हैं—एक धारा-शैली, दूमरी तरङ्ग-शैली ब्रीर तीसरी विद्येप शैली। धारा-शैली में भावो की धारा प्रवाहमय रहकर प्रायः एक गति से चलती है किन्तु तरंग-शैली में वे भाव लहराते हुए-से प्रतीत होते हैं, तरंग की भाँ ति वे उठते और गिरते प्रतीत होते हैं। विद्येप-शैली में वह कुछ-कुछ उखड़ी हुई रहती है, उसमें तारतम्य ब्रीर नियन्त्रण का ब्रभाव रहता है, तीनों ही शैलियों के उटाहरण नीचे दिये जाते हैं।

भावात्मक निबन्धों की धारा-शेली-

"जो धीर है, जो उद्वोग-रहित है, वही संसार में कुछ कर सकते हैं। जो लोहे की चादर की भाँति जरा ही में गर्म हो जाते श्रौर जरा ही में ठण्डे पड़ जाते हैं, उनके लिये क्या हो सकता है, मसल है —जो बादल गरजते हैं वे बरसते नहीं।"

"धीर पुरुष का मन समुद्र के समान होता है। वह गम्भीर ग्रौर ग्रथाह होता है। समुद्र की तरह मर्यादा-पालन में उसकी यह दशा है कि ग्रानन्द ग्रौर ऐश्वयं-रूपी ग्रनेक नद-नदियाँ उसमें गिरती हैं; पर क्या मजाल जो वह जरा भी मर्यादा का उल्जंघन करे। उसकी परिपूर्गता को देखिए, ताप-रूपी सूर्य दि -रात उसे तपाया करते हैं। यही नहीं, चिन्ता-रूपी विचार-बड़वाग्नि दिन-रात उसी में जला करती है, पर उसमें जरा भी कमी नहीं होती।"

राय कृष्णदास 'धीर' शीर्षक लेख की प्रारम्भिक पंक्तियाँ (निबन्धमाला; भाग १ पृष्ठ ११०)

इससे कुछ अधिक ओजमई भाषा सरटार पूर्णसिंह के भाषात्मक निबन्धों में दिखाई पड़ती है । उदाहरणस्वरूप सरदारजी के 'मजदूरी और प्रेम' शीर्षक निबन्ध से एक उद्धरण दिया जाता है ।

"तारागणों को देखते-देखते भारतवर्ष ग्रब समुद्र में गिरा-कि-गिरा। एक कदम ग्रौर, घड़ाम से नीचे ! कारण केवल इसका यही है कि यह ग्रपने घटूट स्वप्न में देखता रहा है ग्रौर निश्चय करता रहा है कि मैं रोटो के बिना जी सकता हूँ; पृथ्वी से ग्रपना ग्रासन उठा सकता हूँ, योगसिद्धि द्वारा सू ग्रौर ताराग्रों के गूढ़ भेदों को जान सकता हूँ, समुद्र की लहरों पर बेखटके सो सकता हूँ। यह इसी प्रकार के स्वप्न देखता रहा; परन्तु ग्रब तक न संसार ही की ग्रौर न राम ही की दृष्टि में ऐसी एक भी बात सत्य सिद्ध हुई। यदि ग्रब भी इसकी निद्रा न खुली तो बेधड़क शंख फूँक दो ! कूव का घड़ियाल बजा दो ! कह दो, भारतवासियों का इस ग्रपार संसार से कूव हुग्रा।"

तरंग-शैली, धारा श्रीर विद्येप-शैली के बीच की चीज हैं। बीच की चीज पर लेबिल लगाना कटिन हो जाता है। फिर भी श्री माखनलाल चतुर्वेदी के 'साहित्य-देवता' का निम्नोल्लिखित उद्धरण उसका कुछ श्रामास दे सकेगा—

"मैं तुम्हारी एक तस्वीर खींचना चाहता हूँ।"

"मेरो कल्पना की जीभ को लिखने दो; कलम की जीभ को बोल लेने दो, किन्तु हृदय और मिस-पात्र दोनों तो काले हैं। तब मेरा प्रयत्न, चातुर्य का ग्रद्ध विराम ग्रल्हड़ता का ग्रभिराम, केवल इयाम-मात्र होगा। परन्तु यह काली बूँदें, श्रमृत बिन्दुग्रों से भी ग्रधिक मीठी, ग्रधिक श्राकर्षक श्रौर मेरे लिए ग्रधिक मूल्यवान् हैं। मैं ग्रपने ग्राराध्य का वित्र जो बना रहा हैं। ""

"परन्तु तुम सीधे कहाँ बैठते हो ? तुम्हारा चित्र ? बड़ी टेढ़ी खीर है ! सिपहसालार तुम देवत्व को मानवत्व की चुनौती हो । हृदय से छनकर, धमिनयों में दौड़ने वाले रक्त की दौड़ हो श्रौर हो उन्माद के श्रांतिरेक के रक्ततपंगा भी । श्राह ! कौन नहीं जानता कि तुम कितनों की वंशी की धुन हो; धुन वह, जो 'गोकुल' से उठकर विश्व पर श्रपनी मोहिनो का सेतु बनाए हुए है । काल की पीठ पर बना हुश्रा वह पुल, मिटाए मिटता नहीं, भुलाए भूलता नहीं । ऋषियों का राग, पैगम्बरों का पैगाम, श्रवतारों की श्रान, युगों को चीरती, किस लालटेन के सहारे, हमारे पास तक श्रा पहुँची ? वह तो तुम हो, परम प्रकाश—स्वयं प्रकाश । श्रौर श्राज भी कहाँ ठहर रहे हो ? सूरज श्रौर चाँद को, श्रपने रथ के पहिए बना, सूभ के घोड़ों पर बैठे, बढ़े ही तो चले जा रहे हो, प्यारे ! ऐसे समय हमारे सम्पूर्ण युग का मूल्य तो, मेल-ट्रेन में पड़ने वाले छोटे-से स्टेशन-का-सा भी नहीं होता ।"

---साहित्य देवता (पृष्ठ १-६)

भावात्मक निबन्धों में विक्षेप-शैली—

वैसे भी भावात्मक निबन्धों में बुद्धितत्त्व की न्यूनता रहती है किन्तु विद्येप-शैली के

निबन्धों में इसका श्रीर भी हास-सा हो जाता है। वित्तेप-शैली का एक उदाहरण श्री वियोगी हरि के साहित्यिक चन्द्रमा से दिया जाता है।

'हे मृगलांछन ! पाप छिपाए नहीं छिपता, किसी-न-किसी दिन उजागर हो हो जाता है। करोड़ों वियोगियों का रुधिर पान करके तुम कुछ मोटे नहीं हो गए। घटने-बढ़ने का ग्रसाध्य रोग भी नहीं दूर हुग्रा। हाँ, मुँह बेशक काला होगया। तुम्हारा यह कलब-कलंक मरने पर भी न छूटेगा। मिदरा पान क्या बट्टे खाते जायगा ? वियोगियों का जला देना वया हँसी-खेल है ? ग्रभी तो जरासी कारिख लगी है, कुछ दिनों में मुँह काला हो जायगा। तुम्हारी कालिमा पर भी कवियों ने कई कल्पनाएँ की हैं।"

—हिन्दी निबन्धमाला (पृष्ठ १८०, १८१)

इससे मिली-जुली शैली का एक उदाहरण महाराजकुमार डाक्टर रघुवीरसिह के 'ताज' शीर्षक लेख से दिया जाता है।

"ग्रन्तिम क्षण थे, सर्वदा के लिए वियोग हो रहा था। देखती ग्राँखों शाहजहाँ का सर्वस्व लुट रहा था ग्रीर वह भारत सम्राट हताश हाथ पर हाथ घरे बेबस बैठा ग्रापनी किस्मत को रो रहा था। सिहासनास्ट हुए कोई तीन वर्ष भी नहीं बोते थे कि उसकी प्रियतमा इस लोक से विदा लेने की तैयारी कर रही थी। शाहजहाँ की समस्त ग्राशाग्रों पर, उसकी सारी उमंगों पर, पाला पड़ रहा था। …."

"हाय ग्रन्त हो गया, सर्वस्व लुट गया ! पर प्रेमी, जीवन-यात्रा का एक-मात्र साथी सर्वदा के लिए छोड़कर चल बसा, भारत-सम्त्राट् शाहजहाँ की प्रेयसी, साम्राज्ञी मुमताज-महल सदा के लिए इस लोक से विदा हो गई। शाहजहाँ भारत का सम्त्राट् था, जहान का शाह था, किन्तु वह भी ग्रपनी प्रेयसी को जाने से न रोक सका।"

-- पृष्ठ ६४ सं० तृतीय १९५१

वित्ते र-शेली में जब भावावेश का वेग मर्याटा से बाहर होने लगता है तब उसमें उच्छुं खलता मी श्रा जाती है श्रौर वह प्रलाप की कोटि में गिनी जाती है। वित्तेष श्रौर प्रलाप-शैजी में मात्रा का ही श्रन्तर है।

हास्य-व्यंग्यात्मक लेख भी विषयानुक्ल भावात्मक या विचारात्मक लेखों की संज्ञा में श्रा सकते हैं। कुछ लोग इनकी पृथक् एक विधा स्वीकार करते हैं। शिलियों के विभाजन के श्रीर भी कई श्राधार हैं, व्यक्तियान श्रीर निर्वेयक्तिक। संस्कृत तत्सम-प्रधान श्रीर उर्दू भिश्रित इत्यादि-इत्यादि।

शोलियों के प्रकार तो बहुत से हो सकते हैं। किसी में तत्सम शब्दों का बाहुल्या

होता है तो किसी में तद्भव शब्दों का श्रीर किसी में उद्दूर-हिन्दी की गंगा-जमुनी धारा बहाई जाती है। यद्यपि विषय को कठिनाई से शैली में दरूहता

श्रच्छी शैली श्रा जाती है तथापि शैली में प्रवाह के साथ प्रसाद-गुरा उपादेय के गुरा होता है। कम, संगति, संगठन श्रीर श्रम्विति शैली के श्रान्तिरक गुरा हैं। शैली में भी श्रमेकता में एकता उत्पान करना

वाञ्चनीय रहता है। निवन्ध के एक-एक वाक्य में श्राकांद्धा, (एक शब्द दसरे की प्रतीद्धा-सा करता मालम हो श्रीर वाक्य की पूर्ति श्रन्त में हो, ऐसे वाक्य को अंग्रेजी में Period अर्थात् वाक्योच्चय कहते हैं), योग्यता (शब्द एक दूमरे के अनुकूल हों, सींचना पानी से ही होता है. श्रांग्न से नहीं) श्रांदि गुण अपेन्तित होते हैं। सार्थक उपयक्त शब्दों की पट-मैत्री श्रीर कम से उतार-चढाव (भाव का भी उतार-चढाव श्रीर ध्वनि का भी, जैसे बड़े शब्द पीछे अपर्वे) ये गुण शैली को प्रसादमय बना देते हैं और मुद्दावरों का प्रयोग श्रीर हास्य-व्यंग्य का 92 उसे चलतापन प्रदान करता है। लक्षणा व्यंजना के प्रसाधन जो कि काव्य को उत्तमता प्रदान करते हैं गद्य-शैली में भी उचित मात्रा में **ब्राटर**णीय सम्भं जाते हैं। शैली को न तो ब्रालकारों से बोक्सिन बनाना चाहिए ब्रारेन उसमें तकबन्दी लाकर उसे पद्म का आभास देना चाहिए । वाक्यों के एक-से संगठन जब तक विशेष रूप से समीकृत वाक्यों द्वारा प्रभावीत्पाटन अभीष्ट न हों, तथा शब्दों की पुनरावृत्ति बचाना चाहिए । अधिक भाव हता प्रदर्शन आजकल के युग की मान्य नहीं है । प्रभावीत्पादन एक विशेष कला है जो अभ्याप से ही प्राप्त हो भी है । जो बात थोडे शब्दों में कही जा सकती है उसके लिए शब्दों का विस्तार-बाहुल्य बांछनीय नहीं है। लाघव का गुण गद्य में भी प्रशंसनीय है। नावक के तीर चाहिए जो 'देखत में छोटे लगें घाव करें सम्भीरः ।

#### विकास

यूरोप में निबन्धों का श्रीगर्णेश फ्रांमीमी विद्वान् मोन्टेन (मन् १५३३-१५६२) से होता है। स्वयं उस पर प्लूटार्क (ई० पूव प्रथम शताब्दी) [ विशेषतः उसकी स्राचार-

श्रंग्रेजी साहित्य

सम्बिन्धिनो पुस्तक मोर्रालया (Morellia) ] स्त्रौर सिनेका (६१ ई० पू० से ३० ई० पू०) का प्रभाव था। उसके निबन्धों

में तिबन्ध का संग्रह फांन में सन् १५८० में प्रकाशित हुन्ना। वे विविध विषयों पर थे किन्तु उनमें यही त्रुटि थी कि वे विचार-श्रांखला

(Association of ideas) के सहारे चलते थे। बीच में यदि 'भय' का उल्लेख आया तो 'भय' पर ही उसकी विचारधारा चल पढ़ी और यदि 'सवारी' का नाम आया तो 'सवारियों' की विवेचना होने लगी। उसके निबन्धों में सामग्री प्रचुर और मूल्यवान है

पर नियन्त्रण का श्रभाव है।

मोन्टेन के निबन्धों का अंग्रेजी अनुवाद सन् १६०० के लगभग हुआ। इंगलैंड मैं बेकन (१५६१-१६२६) के निबन्ध सन् १६०० से कुछ पूर्व निकले थे किन्तु विद्वानों का ख्याल है कि बेकन ने मोन्टेन के निबन्ध फ्रांसीसी भाषा में पढ़े होंगे। बेकन के निबन्ध बास्तव में बड़े सम्बद्ध हैं और उनमें सूत्रों-की-सा समास-शैली का परिचय मिलता है। उसके बाक्य सूक्ति-रूप से ब्यवहृत होते हैं जैसे—

'Reading maketh a full man, conference a ready man and writing an exact man.'

श्चर्यात् पढ़ने से मनुष्य में पूर्णता श्चाती है, वार्तालाप से वह प्रत्युत्पन्न मित बनता है श्चौर लिखने से उसमें निश्चितता श्चाती है। बेकन के निबन्धों में निर्धिक्तीकरण् श्चर्यिक है। उनमें प्रभावोत्पादन का प्रयत्न श्चवश्य है किन्तु तार्किक विश्लेषण् का श्चाधिक्य सरसता में बाधक होता है। बेकन के विषय भी प्रायः श्चमूर्त श्चौर मनोवैज्ञानिक रहे। मान्देन के निबन्धों में उसके व्यक्तित्व की पूरी छाप थी।

सत्रहवीं शताब्दी में निवन्धकारों में वेन जॉनसन (सन् १५७३-१६३७). एब्राइम काउले (सन् १६१८ १६६७). विलियम टिप्पल (सन् १६२८-१६६६) आदि प्रमुख हैं। इनके लेखों में व्यासीन्मुख शैली ख्रोर निजीयन का कुछ श्रामास मिलता है। काउले के 'श्रॉफ माई सैल्फ' नाम के निबन्ध में उसकी श्रात्मा का प्रतिस्पन्दन सुनाई पड़ता है। निबन्ध में सजीवता लाने के लिए उसका भुकाव मूर्ज विषयों की श्रोर हुआ। वर्ग प्रति-निधियों (Types) जैसे कृषक (Yomen) कवि, विश्वविद्यालय का विद्यार्थी श्रीर व्यक्तियों का चरित्र-चित्रण होने लगा। विचार श्रीर विश्लेषण के साथ वर्णन की प्रवत्ति बढी । निबन्ध में निजीपन का विकास 'टैटलर' (सन् १७०६) ख्रीर 'स्पैक्टेटर' (सन् १७११) नाम के समाचार पत्रों से हुआ। पोछे से आहडलर और रेम्बलर ने निबन्ध-साहित्य के प्रसार में योग दिया। इनकी क्लेवर-पूर्ति के लिए निवन्ध-साहित्य प्रचुरता से रचा जाने लगा। इन समाचार पत्रों के निबन्धों के सम्बन्ध में एडीसन (सन १६७२-१७१६) श्रौर स्टील (१६७२-१७२६) का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इन लोगों ने निबन्ध के विषय को पर्याप्त विस्तार दिया ऋौर शैली में सरलता तथा वार्तालाप-की-सो सजीवता उत्पन्न की। इन लेखकों ने सामाजिक विषयों को भी अपनाया. इस कारण वे जनता के ऋधिक निकट ऋा सके। डाक्टर जॉनसन (सन १७०६-१७८४) ऋौर गोल्डस्मिथ (सन १७२८-१७७४) भी ऋटठारहवीं शताब्दी में हुए । डाक्टर जॉनसन के लिए 'स्राकार सदृशप्रज्ञः' की बात बिलुकुल चिरतार्थ होती थी। जैसे वे भारी-भरकम श्राकार के थे वैसी ही उनकी शैली भी भारी-भरकम थी। उनकी शैली में गाम्भीर्य था। चो चटपटापन उनकी जीवनी में उल्लिखित वार्तालाप में दिखाई देता है उसका उनके

निबन्धों में स्रमाव-सा है। स्रोलीवर गोल्डस्मिथ (सन १७२८-१७७४) के निबन्धों में एक सुखर हल्कापन है। उनमें उपदेशात्मकता के स्रमाव के साथ किव की प्रतिमा की मलक मिलती है जो हास्य-विनोट के पुट के माथ स्रौर भी चमक उठती है। गोल्डस्मिथ की शैली का पूर्ण विकास हमको चल्लंलैम्ब (सन १७७५-१८३४) के निबन्धों में मिलता है जो कि वैर्याक्तक निबन्धों के उत्कृष्ट रूप वहे जा सकते हैं। उसमें कल्पना के साथ उत्साह स्रौर वैयक्तिक भावना के दर्शन होते हैं। उनमें स्रात्मकथात्मक तत्त्व की प्रधानता होने के कारण वे स्रधिक रुचिकर हो सकते। वे स्रानियमित निबन्ध (Informal Essays) के चरम विकास कहे जा सकते हैं।

उन्नीसवीं शताब्दों के निबन्धकारों में मैकॉले, कारलाइल, मैथ्यू श्रानिलंड, हैजलिट, रस्किन, हदमले, भिल, हववर्ट स्पेन्सर, इमरसन आदि प्रमुख हैं। इन भी अलग-अलग शैं लयाँ हैं किन्त इनके निवन्धों में विचारात्मकता का प्राधान्य है । ब्रालोचनात्मक निवन्ध लेखकों में हैजलिट (१७७८-१८३०), मैकाले (१८००-१८५६), मैथ्यू स्त्रार्नल्ड (१८२२-१८८८), थैंकरे (१८११-१८६३) स्त्राति प्रमुख हैं। ऑन रस्किन (१८१६-१६००) के निबन्धों में एक विशेष पारिडत्यम ी नैतिकता स्रौर चमत्कारपूर्ण तार्धिकता के दर्शन होते हैं । राल्फ वाल्डो इमरसन (१८०३-१८५०) में आध्यात्मिकता का अधिक पुट है। कारलाइल (१७६५-१८=१) ब्रालीचनात्मक है ब्रीर उनके कुछ निबन्धीं में व्याख्यानदातात्र्यां-का-मा भावावेश भी है। इनकी भाषा बड़ी स्त्रोजनयी है। साहित्यिकता श्रीर निजीपन का योग करने वाले लेखकों में राबर्ट लई स्टीवेनसन् (१८५०-१८६४) का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। वह रोग-ग्रस्त रहता था किन्त उसने केवल भौतिक जीवन की ऋषेता जीवन का ऋतुभव प्राप्त करने की ऋधिक महत्त्व दिया है। वर्तमान खुग के निबन्धकारों में जी० के० चेस्टरटन (१८७४-१९३६) तथा एच० जी० वेल्स (१८६६-१६४६) ब्राटि प्रमुख हैं। ब्रांग्रेजी भाषा में निबन्ध साहित्य पर्याप्त रूप से विकसित हो चुका है श्रीर प्रमुख लेखकों की भो नामावली उपस्थित करना कठिन कार्य हो जायगा। वर्तमानकालीन निबन्धों में जीवन से तथा प्रकृति से सम्पर्क बढतां जाता है आजकल के निबन्धकार लक्षणा-व्यञ्जना के सहारे विवेचनशील द्रष्टा की भाँ ति जीवन की ऋालीचना करते हैं। उनमें उपदेशात्मकता का अभाव और सखट निष्प्रयोजनता रहती है। साथ ही छिछला मनोर जन भी उनका लच्य नहीं है। गम्भीर विषयों को एक मनोरम आकर्षण के साथ उपस्थापित करने में ही निबन्ध-लेखक की चरम सफलता है।

## हिन्दी-साहित्य में निबन्ध

यद्यपि संस्कृत त्रीर प्राकृत में निबन्ध त्रीर प्रबन्ध शब्दों का प्रयोग चिरकाल से

नोट-अंग्रेज लेखकों की जो तिथियाँ दी गई हैं वे ईसवी सनों में हैं।

मिलता है तथापि जिस ऋर्थ में ऋाजकल इन शब्दों का प्रयोग हो रहा है उस ऋर्थ में पहले कभी नथा। संस्कृत में गद्य का ऋभाव तो नथा किन्त

प्राचीत साहित्य उसका प्रयोग या तो टार्शनिक भाष्यों में था या कादम्बरी, में प्रबन्ध दशकुमारचरित् आदि कथा-प्रन्थों में । केवल एक ही विषय अथवा विषय के किसी अङ्ग-विशेष या पत्न को ही लेकर जो छोटे-

छोटे ग्रन्थ रचे गए उनको इम निबन्धों के पूर्वज कह सकते हैं। महाप्रभु वल्लभाचार्य का 'श्रुंगार रम-मण्डन' अथवा गंग कांव का 'चंद्र छुंद-वर्णन की महिमा' इसी कोटि के ग्रन्थ कहे जायँगे। प्रबन्ध शब्द रामायण जैमे ग्रन्थों के लिए प्रयुक्त हूआ है। स्वयं गोस्वामी जी ने अपने रामचिरतमानस को निबन्ध कहा है— 'भाषा निबन्धमित मञ्जुल-मातनो त' प्राचीन काल के इन शब्दों में संगठन, क्रम-बद्धता और तारतम्य का भाव अधिक था।

नाट हों की माँति निबन्धों का भी स्त्राविर्भाव हरिश्चन्द्र-युग में ही हुस्रा । स्रंग्रेजी साहित्य को भाँति हिन्दों में भी समाचार-पत्रों (जैसे 'हरिश्चन्द्र चिद्रका', 'ब्राह्मण',

'सार सुधार्निध स्त्राटि) के उटय के साथ निबन्धों का प्रचार

निबन्धों का हुन्ना। छोटे-छोटे लेख या निबन्ध समाचार-पत्रों के एक विकास न्नावश्यक न्नावश्यक न्नावश्यक हो जाते हैं। निबन्ध-साहित्य के प्रारम्भिक इतिहास में हम प्रायः पत्रकारों को ही न्नाव्ययपाते हैं,

जैसे—'हिन्दी-द्रदीप' के पं० बालकृष्ण भट्ट (जन्म स० १६०१), 'किव-वचन-सुधा' श्रीर 'यानन्द-कादिन्यनी' के पं० वदरीनारायण चौधरी (जन्म सं० १६१२), 'ब्राह्मण' के पं० प्रतापनारायण मिश्र (जन्म सं० १६१३). कालाकाँकर से निकलने व.ले 'हिन्दुस्तान' के श्री बालमुकुन्द गुप्त (जन्म सं० १६१२), 'सुदर्शन' के पं० माध्यप्रसाद मिश्र (जन्म स० १६२७) 'सन्स्वती' के प० महावीरप्रसाद द्विवेदा (जन्म सं० १६१७) सम्पादक थे। लेख या निवन्ध स्वतःपूर्ण रचना होते हुए भी इतनी बड़ी रचना नहीं होती कि एक या दो हो पुस्तकों के रूप में प्रकाशित हो जायँ, इनकी छोटी पुस्तिक।एँ श्रवश्य वन सकती हैं। समाचार पत्र उनका स्फुट रूप से प्रकाशन कर लेखक को उनके पुस्तक रूप में संग्रहीत होने की प्रतीन्ना से बचा देते हैं।

मोटे तौर से इम निवन्ध साहित्य के इतिहास को तीन काल या युगों में बाँट सकते हैं—

- (१) भारतेन्दु-युग
- (२) द्विवेदी-युग
- (३) ब्राधुनिक युग या शुक्ल-युग

इस सम्बन्ध में यह न भूलना चाहिए कि इस प्रकार का विभाजन केवल सुविधा

के लिए किया गया है। न तो सभी लेखक युग-निर्माताश्रां के पीछे चलते हैं श्रीर न एक प्रवृत्ति किसी निश्चित काल तक ही चलती है। लेखक भी काल या युग की सीमा से नहीं बँघते हैं। बहुत से लेखकों ने द्विवेदी-युग में श्रपने साहित्यिक जीवन का श्रीगर्शाश किया था श्रीर श्रद्धावधि उनकी लेखनो समय के गति के साथ कटम मिलाये हुए चल रही है।

## भारतेन्द्र-युग

भारतेन्दु-युग गद्य का प्रारम्भिक काला था इसलिए इस युग में गाम्भीर्थ की स्त्रपेद्या मनोरं जन स्त्रीर जमस्कार-प्रदर्शन की प्रवृत्ति स्त्रियिक है किन्तु यह जमस्कार-प्रदर्शन कोरी तहक-भड़क न थी, उसमें जटपटेरन के साध पौष्टिकता भी थी। भारतेन्दु-युग के निवन्ध-साहित्य के पीछे राजनीतिक स्त्रीर सामाजिक सुधार की मावना भी निहित थी। ये लोग नितानत उपोगिताबादी भी थे। इस काल के निवन्धों में एक विशेष सजीवता स्त्रीर जिन्दादिली के दर्शन होते हैं। उन दिनों पद्य की मापा का तो परिमार्जन हुस्रा ही किन्तु गद्य की भाषा को व्याकरण की कठार श्रुख्लास्त्रों में वॉध रखने की स्र्रपेद्या स्त्रपनी स्वच्छन्द गित से बढ़ने देने की स्त्रोर स्त्रियक प्रवृत्ति रही। यह गद्य का श्रीरावकाल स्रथवा लालनकाल था। शिक्तणकाल द्विवेटी-युग में स्त्राया।

भारतेन्द्र युग में निवन्ध-साहित्य का उद्य किसी वाहरी प्रेरणा से नहीं हुआ वरन् उसका जन्म परिस्थिति की आवश्यकताओं में हृदय की उमग से हुआ। उस युग का निवन्ध-साहित्य वागी का विजास था अवश्य किन्त उसका सम्बन्ध तत्कालीन राजनीतिक श्रीर सामाजिक परि स्थतियों से था। उसमें निर्देशिककता न थी। कही कहीं तो उनकी स्वच्छन्दता श्रीर वैर्याक्तकता दोष की सीमा तक पहुँच गई थी। वैयक्तिकता का श्रर्थ केवल इतना ही है कि उसमें लेखक के व्यक्तित्व की छाप भरपूर थी किन्तु वे व्यक्ति-सम्बन्धी न थे। निबन्ध-साहित्य के प्रारम्भिक युग के लेख हों में स्वयं भारतेन्द्र जी के अतिरिक्त पं० बालकृष्ण भट्ट, पं व्यवापनारायण मिश्र, उपाध्याय वटरीनारायण चौधरी प्रेमवन, लाला श्रीनिवासदास, पं व केशवराम भट्ट, प व ग्राम्बिकाटन ब्यास, पं व राधा चरण गोस्वामी श्रीर बा॰ बालमकृत्द गुप्त हैं। इन लेखकों की वैसे तो श्रपनी-ग्रपनी विशेषताएँ हैं किन्तु जिन्दादिली समाज-सुधार श्रीर देशभिक्त उस युग के व्यापक गुण थे। नाजनीति श्रीर समाज-संघार की कद से-कद बातें डास्य-व्यंग्य के सहारे ऋपेताकत कम आपत्तिजनक बन जाती हैं। उस काल के लेखकों ने इन साधनों का बड़ी सफलता के साथ प्रयोग किया। इनमें श्लेष, कहावतों, मुहावरों आदि की भरमार रहती थी । इनमें एक विशेष प्रकार का फक्कडपन रहता था जो कभी-कभी उद्दर्खता का तटस्पर्शी बन जाता था। उस काल में कुछ गम्भीर लेख भी लिखे गये थे।

## द्विवेदी-युग

यह युग भाषा के परिमार्जन का था। हरिश्चन्द्र-युग में वृद्धि श्रौर फैलाक था। द्विवेदी-युग में साहित्योद्यान की साज-सम्हाल श्राई। लालन के पश्चात् शिद्धा श्रौर ताइन का समय श्राया। भाषा के शुद्ध श्रौर व्याकरण-सम्मत होने पर द्विवेदी जी ने श्रिष्ठक जोर दिया। उनके समय में निवन्ध का विषय समाज, राजनीति तथा चटपटेपन में सीमित न रहा। द्विवेदी जी के समय में उपयोगिता के साथ ज्ञान-विस्तार की श्रोर भी प्रवृत्ति श्राई श्रौर उनकी प्रेरणा से ऐतिहासिक पुरातत्व-सम्बन्धी एवं श्रालोचनात्मक लेख लिखे गए। दूसरी भाषाश्रों से गम्भोर विषयों के निवन्धों का (श्रंग्रेजी में वेकन के) 'बेकन-विचार रत्नावली' नाम से श्राचार्य द्विवेदी जी द्वारा तथा मराठी से चिपलूणकर के 'निबन्धमाला-दर्श' में संग्रहीत निवन्धों का पं० गंगाप्रसाद श्रग्निहोत्री द्वारा श्रुवाट हुश्रा। उससे साहित्य की श्रीवृद्धि हुई श्रौर कुछ विचारशीलता जाग्रत हुई किन्तु वह कबीर के शब्दों में 'मूठी पत्तल' चाटने की ही बात रही।

द्विवेटी जी (सं० १६२७-१६६५) के वात्सल्यमय प्रोत्साहन के कारण बहुत से नये लेखक भी प्रकाश में आये और कुछ लोगों ने नवजागरण की चहल-पहल में स्वयं ही लिखना शुरू कर दिया। स्वय द्विवेदोजी के अप्रतिरिक्त उस समय के लेखकों में पंठ गोविन्दनारायण मिश्र. पं० माधवप्रसाद मिश्र, पं० चन्द्रशेखर शर्मा गुलैरी, बा० गोपाल-राम गहमरी, बा॰ ब्रजनन्दनसहाय, पं॰ पद्मसिह शर्मा, ऋष्यापक पूर्णसिह प्रमति प्रमुख हैं। यद्यपि बा० श्यामसन्दरदासजी तथा परिष्टत रामचन्द्र शक्क ने भी द्विवेदीजी के समय में लिखना प्रारम्भ किया था तथापि वे उनके ऋगी न थे और स्वयं ही प्रभाव के केन्द्र थे। गम्मीर विषयीं को सरल बनाने में बाबूजी बड़े सिद्धहस्त थे। उनके विषय प्राय: साहित्यिक ऋौर सांस्कृतिक रहे । बाबू जा ऋपने पाटकों के मानसिक धरातल तक नीचे उतरने का प्रयत्न करते थे किन्त इतना नीचे नहीं उतरते थे कि उसकी शालीनता और गौरव-गरिमा नष्ट हो जाय। मिश्रबन्धु ग्रां ने भी उसी काल में लिखा किन्तु वे भी द्विवेदीजी के ऋगी न थे। उनके निवन्धों में शिद्यक का ब्रह ब्रजुचित रूप में तो नहीं था किन्तु वह सह ज में परिलक्तित हो जाता है। इन पंक्तियों के लेखक ने भी निवन्ध-लेखन द्विवेटी-सुग में ही प्रारम्भ किया था किन्त वह द्विवेदी जी का अपायात्र न बन सका। इस युग के लेखकों में विचारात्मकता का प्राधान्य रहा किन्तु वह विचारात्मकता सूच्मता और गहराई न प्राप्त कर सकी। इस समय के लेखकों में से कुछ (जैसे माधवप्रसाट मिश्र, अजनगरन सहाय, पद्मितिह शर्मा, श्रध्यापक पूर्णसिंह, पदुमलाल पुरनालाल बख्शी श्रादि) में भावात्मकता का पर्याप्त पुट रहता था किन्तु वह भावात्मकता किसी गम्भीर विचारधारा को लेकर ही चलती थी।

## ग्राधुनिक-युग

श्राचार्य रामचन्द्र शुक्ल (सं० १६४१-१६६७) के निबन्ध-त्तेत्र में पटार्पण करने से निबन्ध-साहित्य में एक नया जीवन श्राया | द्विदेरी-युग में विषय-विस्तार श्रोर परिमार्जन तो पर्याप्त हुश्रा किन्तु उस काल में उतनी विश्लेषण बुद्धि से काम लेने श्रोर गहराई में जाने की प्रवृत्ति न उत्पन्न हो सकी | श्राचार्य शुक्लजी के मनोवैज्ञानिक निबन्ध बेकन के निब धों से टक्कर ले सकते हैं श्रोर साथ ही उनमें हास्य-व्यंग्य की भी भ्रलक दिखाई देती है जो उन्हें 'लोहे के चनेग बनने से बचाये रखती है ।

श्राचार्य शुक्तजी के गम्भीर निबन्ध 'चिन्तामिण्' में संग्रहीत हैं। उनमे दो प्रकार के निबन्ध हैं, एक तो भावों के विश्लेषण सं सन्वन्ध रखने वाले निबन्ध जो भाव विषयक होते हुए भी भावात्मक नहीं हैं वरन् उच्चकोटि के विचारात्मक हैं, दूसरे साहित्यिक जिनमें कुछ सेद्वान्तिक श्रालोचना से सम्बन्ध रखते हैं, जैसे 'साधारणीकरण श्रीर व्यक्ति वैचिन्यवाद' श्रीर कुछ व्यावहारिक श्रालोचना के हैं, जैसे 'भारतेन्दु हरिश्चन्द्र'। श्राचार्य शुक्त जी के मनोवैज्ञानिक निबन्धों की भी श्रान्वित उनकी श्रालोचनाश्रों से की जा सकती है, वे भारतीय रस-सिद्धान्त पर श्रवलम्बित हैं श्रीर उनका सम्बन्ध जीवन-सागर के निजी श्रवगाहन से हैं। इन निबन्धों में भावों का विश्लेषण पर्याप्त मात्रा में हुश्रा है किन्तु जीवन से चुने हुए उपयुक्त उदाहरणों के कारण वह विश्लेषण दुरूह नहीं होने पाया है। 'लज्जा श्रीर ग्लानि' का श्राधार भारत की श्रात्मग्लानि है, 'लोम श्रीर प्रीति' का श्रक्तर समक्त लेने पर जायसी के रत्नसेन के प्रेम की श्रालोचना मली प्रकार समक्ती जा सकती है।

भारतेन्दु श्रीर डिवेदी-युग में भी 'त्नांग, 'श्रात्मनिर्मरता' श्रादि विषयों पर विवेचन हुश्रा है किन्तु वह शुक्ल जी-का-सा विश्लेषणात्मक न था वरन् प्रशंसात्मक श्रीर नैतिक श्रिषक था। इन निबन्धों की पद्धित में मनोविज्ञान का श्रात्म-विश्लेषण् (श्राजकल का मनोविश्लेषण् नहीं) चाहे हो किन्तु उनका लच्च साहित्यिक हैं। इन निबन्धों के बहुत से वाक्य सुक्ति होने की ज्ञमता रखते हैं, जैसे—'बैर क्रोध का श्राचार या मुख्बा हैंग, 'श्रद्धा महत्त्व की श्रानंदपूर्ण स्वीकृति हैंग, 'लोभ सामान्योन्मुख होता है श्रीर प्रेम-विशेषोन्मुखं।

शुक्ल जो के नियन्धों में विषय की प्रधानता है या व्यक्ति की; इसका निर्णय उन्होंने पाठकों पर छोड़ा है। उन निबन्धों में शैली का ही व्यक्तित्व है। विषय की श्रोर उनका पूरा ध्यान रहा है किन्तु उनमें मनोविज्ञान या साहित्य-शास्त्र की पुस्तक-का-सा निर्व्यक्ती-करण नहीं है। विषय पर शैली के व्यक्तित्व की छाप होने के फारण उनके लेख निबन्ध की कोटि में श्राते हैं। इसके श्रातिरिक्त उनमें जो समस्याएँ उठाई गई हैं वे मौलिक होने

के कारण निजी हो। गई हैं। इन पंक्तियों के लेखक ने भी हिन्दी-निबन्ध-साहित्य की भएडारपूर्ति में कुछ अंशदान किया है। उसके मनोवैज्ञानिक निबन्धों का संग्रह 'मन की बातेंग शीर्धक निबन्ध संग्रह में है और अन्य निबन्ध 'मेरे निबन्ध ख्रौर 'कुछ उथले कुछ गहरें' नाम के संग्रहों में सग्रहीत हैं।

#### ग्रन्य लेखक

त्राधनिक यम के ग्रन्य लेखकों में सर्वश्री डा॰ पीताम्बरटत बढध्वाल. श्री माखन-लाल चतुर्वेती, नलिनी मोहन सान्याल, इलाचन्द्र जोशी, जयशंकरप्रसाट, सूर्वकान्त त्रिपाठी 'निराला', नन्ददुलारे वाजपेयी, बनारसीटास चतुर्वेटी, शांतिप्रिय द्विवेटी, हजारी-प्रसाट द्विवेटी, वासुदेवशरण श्रप्रवाल, सद्गुरुशरण श्रवस्थी, जैनेन्द्र, नगेन्द्र, सत्येन्द्र, कन्हैयालाल सहल. प्रभाकर भाचवे. महाराजकमार डाक्टर खुवीरिसह, श्री विनयभोहन शर्मा श्रादि उल्लेखनीय है। इन महानुभावों के निबन्ध श्रधिकांश में श्रालोचनात्मक तथा साहित्यिक हैं। इनमें शैली का ही न्यक्तित्व है। निबन्धों में वैयक्तिकता की र्हाष्ट्र से सियारामशरण गुन्त तथा सभी महादेवी वर्मा के निबन्ध बहत ऊंचा स्थान पाते हैं। साहित्य श्रीर समालोचना के श्रविरिक्त श्राजकल के लेखकों ने, विशेषहर पंडित हजारी-प्रसाट द्विवेटी तथा वासरेवशरण जी अप्रवाल ने सांस्कृतिक विषय भी लिए हैं। महाराजकमार रघवीरिवह ने ऐतिहासिक विषयों को कुछ भावावेश के साथ अपनाया है। जैनेन्द्र की दृष्टि दर्शनिकता के साथ समाज की स्रोर गई है। श्री सदग्रहशरण स्रवस्थी ने 'इक्का', 'नहीं' ऋादि चटपटे विषयों पर भी लिखा है और वे निवन्ध भारतेन्द्र युग के लेख कों के समकृत रखे जा सकते हैं। हास्य-व्यंग्य-प्रधान निबन्धों का भी श्रमाव नहीं है। सर्वश्री अन्नपूर्णानन्द जी, निर्मलजी, बेढन बनारसी, निराला जी, श्री शिवपूजन सहाय. गोपालप्रसाद ब्यास. बरसानेलाल चतुर्वेटी ब्यादि महानुभावों ने कहीं-कहीं शुद्ध निबन्ध-रूप में श्रीर कही-कहीं कुछ कथानक का श्राधार लेकर हास्य-प्रधान साहित्य उपस्थित किया हैं। श्री शिवपूजन सहायजी के 'दो घड़ीं शीर्पक संग्रह के निबन्ध विशेष रूप से साहित्यिक हास्य उपस्थित करते हैं । पं० हरिशकर शर्मा ने भी ऋपने 'चिडियाघर' एवं 'विजरापोल' में हास्य व्यंग्यात्मक लेख लिखे हैं: उनकी शैली में अनुप्रासों की छटा दर्शनीय है।

संचेत में हम कह सकते हैं कि हिन्दी का निवन्ध साहित्य अन्य अंगों की भाँति समृद्ध होता जा रहा है। हमारे लेखकों की रुचि सामाजिक और राजनीतिक विषयों की अपिद्धा आलोचनात्मक निवन्धों की ओर अधिक है और इस विषय में वे कुछ गहराई तक भी पहुँचे हैं। इस गहराई के लिए हम गर्व कर सकते हैं किन्तु निवन्ध साहित्य की सम्पन्नता के लिए हमारे लेखकों को सामाजिक, राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक विषयों की ओर भी प्रतिभा को गतिशील करने की आवश्यकता है। सामाजिक, वैज्ञानिक और राज-

नीतिक विषयों पर लिखा अवश्य जाता है किन्तु उसमें साहित्यिकता की अपेता विषय-प्रतिपादन की प्रवृत्ति अधिक है। केवल साहित्य विषयक लेख ही साहित्यिक नहीं होते वरन् साहित्यिक दग से लिखे हुए वैज्ञानिक लेख भी साहित्यिक हो जाते हैं।

### जोवनी ग्रौर ग्रात्मकथा

मनुष्य का सबसे बड़ा आकर्षण-केन्द्र मनुष्य है। पोप ने ठोक ही कहा है कि मनुष्य के अध्ययन का उचित विषय मनुष्य है (The proper study of man is

man)। सारा साहित्य ही मनुष्य का अध्ययन है किन्तु जीवनी जीवनी भ्रोर श्रीर आत्मकथाओं में वह अध्ययन सत्य श्रीर वास्तविकता की साहित्य की कुछ अधिक गहरी छाप लेकर आता है। उपन्यास भी जीवनियों

साहित्य की कुछ श्रधिक गहरी छाप लेकर श्राता है। उपन्यास भी जीवनियों श्रन्य विधाएँ के रूप में लिखे गए हैं — जैसे श्रग्ने जी मैं डिकिन्स का 'डेविड

कापरफील्ड' ऋौर हिन्टी में श्रज्ञेय जो की लिखी हुई 'शेखर:

एक जीवनीं श्रथवा डाक्टर हजारी प्रसाद द्वारा लिखित 'बाएमह की श्रात्मकथां । उनमें उपन्यासकार की श्रात्मकथा का कहीं चीए श्रीर कहीं स्पष्ट श्रामास भी रहता है, फिर भी उपन्यास उपन्यास ही है। उसमें रचनात्मक कलपना का कुछ श्रिष्ठक पुट रहता है। जीवनोकार भी कलपना का प्रयोग करता है किन्तु वह सामग्री के संयोजन श्रीर प्रकाशन की विधि में उससे काम लेता है फिर भी उसकी कलपना वास्तविकता से सीमित रहती है। वह कलपना के श्रलंकारों से श्रपने चिरत्र-नायक की इतनी ही साज समहाल कर सकता है जितनी में कि उसका श्राकार-प्रकार न बटलने पाये। वह उस माँ की भाँति है जो श्रपने बालक को नहला-धुनाकर, बाल समहालकर तथा धुले कपड़े पहना कर समाज में भेजती है। कपड़ों के चुनाव में वह श्रपनी रुच्चि श्रीर कल्पना से काम लेती है किन्तु वह श्राकृति की श्रसलियत को बटलने वाले पाउडर-पेन्ट का (या प्राचीन भाषा में कहें तो श्रंगराग का) कम प्रयोग करती है। जीवनोकार (श्रात्मकथा-लेखक नहीं) उपन्यामकार को भाँति सर्वज्ञता का भी दावा नहीं करता है। वह द्रष्टा के रूप में रहता है। वह श्रपने चरित्रनायक के बहुत से रहसों को जानता है किन्तु फिर भी वह उसके मन की सब वातो को पूरी हहता के साथ नहीं कह सकता है। श्रज्ञात विषयों के सम्बन्ध में वह श्रनुमान हो से काम लेता है। साथ नहीं कह सकता है। श्रज्ञात विषयों के सम्बन्ध में वह श्रनुमान हो से काम लेता है।

जीवनीकार न तो उपन्यासकार ही है श्रीर न इतिहासकार ही। इतिहास में सत्य का श्राग्रह श्रवत्य रहता है किन्त उसमें व्यक्ति देश का श्रंग होकर श्राता है। श्रंगी देश

ही रहता है। जीवनी में मुख्यता व्यक्ति को ही मिलती है,

उपन्यास ग्रीर उसके सहारे देश श्रथवा किसी सस्था का इतिहास भले ही श्रा इतिहास से जाय । बहुत-सी श्रात्मकथाश्रों में हमको इतिहास के सूत्रों का भेद श्रध्यम मिल जाता है—जैसे डाक्टर श्यामसुन्दरदास जी की

त्रात्मकथा से नागरी प्रचारिगी-सभा का इतिहास सम्बद्ध है श्रथवा महात्मा गांघी. जवाहरलाल नेहरू. सरेन्द्रनाथ बनर्जी, ला० लाजपतराय या डाक्टर राजेन्द्रप्रमाद की जीवनियों में राजनीतिक इतिहास का हम ऋष्ययन कर सकते हैं। जीवनीकार श्रापने चरित्र नायक के विषय में ऋग्वेषण और श्रानुसंघान इतिहासज्ञ-का-सा ही करता है किन्तू जो बातें इतिहासज्ञ के लिए अना अथक होती हैं जीवनीकार के लिए त्र्यावश्यक हो जाती हैं। इसमें वह उपस्यासकार का साथी है। उपन्यासकार व्यक्ति की ही परवाह करता है। छोडी-छोडी बातें जैसे हँसी-मजाक, जाद-टोने, भूत-प्रेत में विश्वास (जैसा डा॰ श्यामसुन्दग्दास जी अथवा सी. वाई. चिन्तामिण की था) कपड़ों की लापरवाही या अधिक परवाह, सिगरेट या बीडी में किसकी अधिक पमाद करना, भाँग या अपन्य नशीली वस्तुओं के प्रति मोह (जैसा आचार्य शुक्लजी को भाँग के प्रति था), कंधों का हिलाना (जैसा कभी श्रद्धेय टंडन जी वरते हैं), पलकों का जल्टी-जल्टी मारना, सिर खनलाना, तेज चलना या धीरे-धीरे चलना श्रयवा ग्लैडिस्टन की भाँति खम्बों को छते हुए चलने में ग्रानन्द लेना ग्रादि ये सब बातें व्यक्तित्व के उद्घाटन में जीवनीकार के लिए ब्राखवारों की प्रशंसा. युनिवर्मिटी के पदक-पुरस्कारों तथा राजनीतिक विजय-पराजयों के बराबर ही महत्त्व रखती हैं । रविबाबू का 'नोबिल पुरस्कार' प्राप्त करना एक महत्त्व-पूर्ण घटना थी किन्तु उनके अपली व्यक्तित्व की भलक उनके पास उस रुपये को शांति-निकेतन के लिए उत्सर्ग करने में मिलती है। इसी प्रकार रविवात्र ने अपनी आत्मकथा में अपने बचपन का वर्णन करते समय अपने कुर्ते में जेवें लगवाने की महत्त्वाकांचा का जो उल्लेख किया है वह भी बालमनोवृत्ति का परिचायक होने के कारण श्रपना विशेष महत्त्व रखता है।

जीवनी घटनाओं का अंकन नहीं वरन् चित्रण है। वह साहित्य की विधा है और उसमें साहित्य और काव्य के सभी गुण हैं। वह एक मनुष्य के अन्तर और वाह्य

जीवनी के साहित्यिक गुरा स्वरूप का (श्रर्थात् श्रापा या पर्सोनेलिटी का) कलात्मक निरूपण है। जिस प्रकार चित्रकार श्रपने विषय का एक ऐसा पत्त पहचान लेता है जो उससे विभिन्न पत्तों में श्रोत प्रोत रहता है श्रीर जिसमें नायक की सभी कलाएँ श्रीर खटाएँ समन्वित हो जाती हैं उसी प्रकार जीवनीकार श्रपने नायक के

श्रापे की कुंजी समभक्तर उसके श्रालोक में सभी घटनाश्रों का चित्रण करता है। इस सम्बन्ध में श्री रामनाथ 'समन' लिखते हैं—

"जीवनी की घटनाग्रों के विवरण का नाम जीवनी नहीं है। लेखक जहाँ नायक के जीवन में छिपे उसके विकास को, उसके व्यक्तित्व के रहस्य को, उसकी मुख्यं जीवन-धारा को खोलकर पाठकों के सामने रख देता है वहाँ जीवनी-लेखन-कला सार्थक होती है। ऊपर से मनुष्य के दिखाई पड़ने वाले रूप को दिखाकर ही जीवनी-लेखन-कला सन्तुष्ट नहीं होती, वह उस ग्रावरण को भेदकर ग्रन्तःस्वरूप ग्रीर ग्रान्तरिक सत्य को प्रत्यक्ष करती है।"

-हमारे नेता की दो जातों से

जीवनी की कृति में उसके चिरित्रनायक का 'श्रापा' या उसकी स्वरूपता (Personality) उमर श्राती हैं। वह न मलाइयों को राजदरबार के कवीन्द्रों की माँति राई को सुमेरु करके दिखाता है श्रीर न बुराइयों को चबाई लोगो की माँति तिल का ताइ-रूप देता है। वह श्रनुपात का सदा ध्यान रखता है।

जीवनीकार को यह ध्यान रखना चाहिए कि चन्द्रमा मे कलंक हैं अवश्य किन्त वे साधारण हैं। सहानुभति ब्रन्ध-मिक से भिन्न है। ब्रंध-मिक दोपों को भी गुण समभ्तती है. सहात्रभृति दोष को दोष ही समभ्तती है किन्त उसके कारण दोषी की हँसी नहीं उड़ाई जाती । जीवनीकार छोटे-मोटे दोषों का 'एकोहि दोषो गुणसन्निपाते निमज्जतीन्दोः किरणेषिवाङ्कः' ऋर्थात् गुणों के समृह या बाह्ल्य में (सन्निपात रोग है किन्तु उसका शाब्दिक अर्थ है अच्छो तरह इकटा होना) एक टोष इसी प्रकार छिप जाता है जैसे चन्द्रमा की किरणों में उसका कलंक। कलंक तो सूर्य में भी होता है किन्त अधिक तेज-धारियों के टोवों की लोग कम चर्चा करते हैं। साधारण जनता ग्रणों की ऋपेता टोवों को महाराज प्रथ की भाँति सहस्रकर्ण होकर सनने को दैयार रहती है श्रीर उसका, गुणों की श्रपेता दोषों की सत्यता में भी श्रधिक विश्वास रहता है किन्तु लेखक को जनता की इस कमजोरी से लाभ उठाना उचित नहीं है। इसी के साथ बराइयों को दबाना या कियाना भी श्रमत्य को श्राश्रय देना होता है। मनुष्य की कमजोरियाँ उसका गौरव नहीं तो उसके व्यक्तित्व की परिचायका हैं ख्रौर वे चरित्र की यथार्थता को बनाये रखती हैं। कहा जाता है कि राजकवि टेनीसन को विक्टोरिया की जबली के अवसर पर दिन-भर सिगरेट पीने को नहीं मिला तो उनको कहीं छिपकर पीना पड़ा, ऐसी बातें मनुष्य को देवता होने की भान्ति से बचाये खती हैं। दोषों के वर्णन में सहदयता का पल्ला न छोड़ना चाहिए। इस दृष्टि से पं • बनारसीटास चतुर्वेटी की लिखी हुई कविवर सत्यनारायण जी की जीवनी बह्री सन्दर है।

यद्यपि जीवनीकार मूर्तिरत्क की मॉित अनुपातपूर्ण सुगिटित और चमकटार जीवनी नहीं दे सकता है क्यों कि उसे सत्य का आग्रह रहता है और एक सजीव और मंकुल चरित्र के उद्घाटन में अन्विति के साथ विरोध और व्याघात भी रहते हैं जिनके विना जीवनी शायद निर्जीव हो जाय तथापि उसे अपनी कृति को व्युरे के वैविध्य को खोये विना ऐसा सुसंगठित रूप देना चाहिए कि उसमें थोड़े में बहुत प्रसादकता आजाय। इसके लिए स्ट्रेची का बनाया हुआ पहला गुण सदा ध्यान में रखना चाहिए कि कोई अनावश्यक

बात न स्थाने पाये स्थौर न कोई स्थावश्यक बात छोड़ी जाय। (A brevity that excludes everything that is redundant and leaves nothing that is significant.)।

स्ट्रेची का बताया हुन्रा दूसरा गुग् यह है कि लेखक की न्रपनी स्वतन्त्रता न खो देनी चाहिए। इस गुग् के न्रभावात्मक रूप से हम श्रवगत हो चुके हैं कि लेखक को चरित्रनायक का न्रयंच-भक्त होना बांछनीय नहीं है किन्तु न्रपनी स्वतन्त्रता रखने के ये न्रयं भी नहीं कि जीवनी-लेखक छिद्रान्वेपण को ही न्रपना ध्येय बना लें। लेखक को सदा यह ध्यान रखना न्रावश्यक है कि उसकी न्रयंचा चरित्रनायक का न्राधिक महत्त्व है।

कम-कभी जीवनो-लेखक का जीवन चरित्रनायक के जीवन से इतना सम्बद्ध हो जाता है (जैसे म्यामी रामतीर्थ की अध्यापक पूर्णिहह द्वारा लिखो हुई जीवनी में) कि चरित्रनायक की जीवनी के साथ लेखक की भी जीवनी आ जाती है किन्तु उसमें भी लेखक की अपनी गौएता न भूलनी चाहिए।

इन सब मस्तिष्क श्रीर हृद्य-सम्बन्धी बौद्धिक, नैतिक श्रीर रागात्मक गुणों के साथ शेली का महरव ध्यान में रखना श्रावश्यक है। शेली स्वारण चिरवनायक की जीवनी को भी श्राकपंक बना देती है। सफल जीवनी के लिए या तो चिरवनायक इतना महान् हो कि श्री रामचन्द्र जी की माँति उसका चिरव ही काव्य हो श्रीर किसी का किब बन जाना गुप्त जी के शब्दों में 'सहज समाव हो या लेखक भहान् हो जिसके पारस-स्पर्श श्रीर कलम के जादू से लोहा भी सोना हो जाय। डा० स्वेकान्त जी शास्त्री ने पहले प्रकार के उदाहरण में बौसवेन की लिखी हुई जॉनसन की जीवनी बताई है श्रीर दूसरे प्रकार में जॉनमन द्वारा लिखी हुई सेवेज की जावनी की श्रीर संकेत किया है। पहले का चिरवनायक महान् था श्रीर दूसरे का लेखक महान् था। जहाँ पर चरित्रनायक श्रीर लेवक दोनों ही महान् हो वहाँ तो सोन में सुगन्य की बात हो जायगी। यह बात तो हैंगोर, गांधी श्रीर जयाहरलाल नेहरू के श्राहमचिरित्र में ही पाई जाती हैं।

तं त्तेष में हम कह अने हैं कि जीवनी-लेखक ऋगने चरित्रनायक के ऋन्तर बाह्य स्वरूप का चित्रण कलात्मक ढङ्ग से करता है। इस चित्रण में वह ऋनुगत ऋौर शालीनना का पूर्ण ध्यान रखता हुआ सहृदयता, स्वतन्त्रना ऋौर निष्ण्वाना के साथ ऋपने चरित्रनायक के गुण्दोषमय सजाव व्यक्तित्व का एक आकर्षक शंली में उद्घाटन करता है।

जीवन-चारत्रों की कई विधाएँ क्रोर रूप हैं। लेखक की दृष्टि से तो जीवनी क्रौर क्रात्मकथा ये दोनों प्रधान रूप हैं। जीवनी कोई दूमरा क्राटमी लिखता है क्रौर क्रात्मकथा जीवनियों स्वयं लिखी जाती हैं। पं० रामनरेश त्रिपाठी की 'मालवीय जी के प्रकार के साथ तीस दिन' इन दोनों के बांच की चीज हैं। सामग्री तीधी मालवीयजी से ली गई है श्रीर उसको लिखा है दैनिकी के रूप में पं० रामनरेश त्रिपाठो ने। उसमें तीस दिन की घटनाएँ नहीं हैं बरन् तीस दिन में कहा हुआ जीवन-वृत्त है। महामना मालवीयजी की जीवनियों में पं० सीताराम चतुर्वेदी की लिखी हुई जीवनी सबसे पूर्ण और कलात्मक है। उममें लेखक को मित्त-मावना जरूर मज़कती है 'कन्तु श्रीचित्य से बाहर नहीं हुई है। जीवनी-लेखक एक तो निरपेत्त रूप से लिख सकता है जिसमें कि श्रच्छा श्रीर बुग सब-कुछ श्रा जाय श्रीर पाठक श्रपनी-श्रपनी भावना के श्रातुकृल सामग्री का संकलन कर लें—"जाको रही भावना जैसी। प्रभु मूरित देखी तिन तंसी।"—श्रयवा लेखक श्रपने एक निश्चित दृष्टिकोण से लिख सकता है श्रीर उसी के श्रातुकृल वह सामग्री को सँजोवेगा। पहले प्रकार की जीवनियों में बोसवेल की लिखी हुई डा० जॉनसन की जीवनी है श्रीर दूसरे प्रकार की जीवनियों बहुत-सी हैं। महात्मा गांघी, रिव टाकुर श्रादि महापुरुषों की जीवनियों भिन्त-भिन्न दृष्टिकोण से लिखी गई हैं। ऐसे थोड़े ही लेखक होते हैं जो बोसवेल की भाँति श्रपने व्यक्तित को बिलकल भूना देते हैं।

साबारण जीवन-चरित्र से ब्रात्मकथा में कुछ विशेषता होती हैं। श्रात्मकथा-लेखक जितना श्रपने बारे में जान सकता है उतना लाख प्रयत्न करने पर भी कोई दूनरा नहीं जान सकता किन्त इसमें कही तो स्वामाविक स्थात्मश्लाघा

भ्रात्म-कथाएँ को प्रवृत्ति बाधक होती है श्रीर किसी के साथ शाल-संकोच श्राक्म-प्रकाश में रुकायट डालता है। यद्यपि सत्य के श्राटश से

तो दोनों ही प्रवृत्तियाँ निन्दा हैं तथापि अनावश्यक आहम-विस्तार कुछ अधिक अवाञ्छनीय हैं। शील-संकोच के कारण पाठक को सत्य और उसके अनुकरण के लाम से विज्ञित रहना भी वाञ्छनीय नहीं कहा जा सकता। साधारण जीवनी-लेखक की अपेदा आहमकथा-लेखक को जब से बचाने और अनुपात का अधिक ध्यान रखना पड़ता हैं। उसे अपने गुणों के उद्घाटन में आत्मश्लाघा या अपने मुँह मियाँ मिट्टू वनने की दूषित प्रवृत्ति से बचना चाहिए। जीवनी लिखने वाले को दूसरे के दोष और आत्मकथा लिखने वाले को अपने गुण कहने में सचेत रहने की आवश्यकता है। (इसी कारण इन पांकियों के लेखक ने अपने आत्मकथा सम्बन्धी निबन्धों में अपनी असफलताओं का ही उद्घाटन किया है। उस पुस्तक का नाम भी भेरी असफलताएँ हैं।) आत्मकथाओं के सम्बन्ध में अबाहम काउली के निम्नोल्लिखित शब्द बड़े तथ्यपूर्ण हैं—

"किसी ब्रादमी को ब्रपने बारे में खुद लिखना मुक्तिल भी है ब्रौर दिलचस्प भी क्योंकि ब्रपनो बुराई या निन्दा लिखना खुद हमें बुरा मालूम होता है ब्रौर ब्रगर हम ब्रपनो तारीफ करें तो पाठकों को उसे सुनना नागवार मालूम होता है।"

—जवाहरलाल नेहरू लिखित 'मेरी कहानी' के अनुवाद से उद्धृत । श्रात्म-कथाएँ कई रूप में हो सकती हैं —सम्बद्ध रूप में, जैसे महात्मा गांधी की श्वात्मकथा या डा० श्यामसुन्दर जी की श्वात्म-कहानी श्रथवा स्फुट निबन्धों के रूप में जैसे सियारामशरण जी के 'बाल्य-स्मृति' श्रादि 'सूठ-सच' के कुछ लेख । निराला जी ने 'कुल्ली भाट' की जीवनी के सहारे श्रपनी श्वात्मकथा का भी कुछ श्रंश श्रव्यक्त रूप से दे दिया है किन्तु वह कहानी की कोटि में ही रहेगी। श्राधुनिक साम्यवाटी प्रवृत्ति के श्रमुक्ल 'कुल्ली भाट' श्रीर 'बिल्लेश्वर बकरिहा' भी जीवनी के विषय बन जाते हैं किन्तु हनमें कल्पना का पुट श्रधिक है। वास्तविक जीवन की घटनाएँ कथा के श्रावरण में ढक जाती हैं। महादेवी जी के 'श्रतीत के चलचित्र' श्रीर 'स्मृति की रेखाएँ' नाम की कृतियों के लेख वास्तव में श्रात्मकथा श्रीर निवन्ध के बीच की विधाएँ हैं। इनमें घटना का श्रंश थोड़ा श्रीर उससे सम्बन्धित भाव श्रीर विचार कुछ श्रधिक मात्रा में हैं। इनमें श्रात्मकथा का भी श्रंश केवल इतना हा है कि जो घटनाएँ वर्णित हैं वे महादेवी जी के करुणाई नेत्रों द्वारा देखी हुई हैं। डा० श्यामसुन्दरदास जी की जीवनी बड़ी समृद्ध श्रीर सुगठित है। उनकी शैली बड़ी साहित्यक है किन्तु वे कहीं कहीं श्रपने हुट्य की कुएठाश्रों श्रीर कदुनाश्रों के व्यक्त करने में कुछ व्यक्तियों (जैसे श्राचार्य शुक्ल जी) के प्रति श्रमुटार-से हो गये हैं। यात्राएँ भी श्रात्मकथाओं का ही रूप हैं।

पाश्चात्य देशों में जीवनी-साहित्य की बहुत ऋधिक उन्नीत हुई है। यूनान में तो 'प्लूटार्क' की जीवनियाँ ईसा की पहली शताब्दी पूर्व की लिखी हुई हैं। 'प्लूटाक' जीवनीकारों का राजा कहलाता है। पाश्चात्य देशों में जीवनीके

जीवनी-साहित्य चेत्र में नये-नये प्रयोग भी हुए हैं, जैसे — लुड़िवग ने नाइल नदी की जीवनी लिखी है। हमारे यहाँ भी गंगा जी की जीवनी लिखी

जाने की बातचीत थी। वह शायद अभी चिरतार्थ नहीं हो सकी है। हिन्दी-जीवनी-साहित्य का आरम्भ तो 'चौरासी वैक्णवों की वार्ता और 'भक्तमाल' तथा प्रियदास जी द्वारा की हुई उसकी टीका से होता है। प्राचीनकाल में भी चिरत-काव्य लिखे गए थे, जैसे— अश्वयोध का 'बुद्ध-ज़रित' किन्तु उनमें कवित्व कुछ श्रिधक था। वार्ताओं में सामप्रदायिक महत्ता का 92 आ गया है। तुलसीटास जी के दो पद्यमय जीवन भी निकले थे किन्तु वे अब प्रामाणिक नहीं माने जाते। अकबर के समय के आगरा-निवासी जैन किव बनारसीदास जी ने भी अपनी आत्म-कथा 'अर्द्ध कथानक' नाम से लिखी है जिसमें उन्होंने अपनी बुराइयों और कमजोरियों का निस्संकोच भाव से उद्घाटन किया है—

"भयौ बनारसिदास तन, कुष्टरूप सरबंग।
हाड़-हाड़ उपजी व्यथा, केस रोम भुव-भंग।।
बिस्फोटिक ग्रगिएत भये, हस्त चरन चौरंग।
कोऊ नर साला ससुर, भोजन करइ न संग।।

ऐसी असुभ दशा भई, निकट न भ्राव कोइ। सासू भ्रोर विवाहिता, करींह सेव तिय दोइ।। जल भोजन को लेहिं सुख, देहिं भ्रानि मुख माहि। भ्रोखद ल्यावींह भ्रंग में, नाक में दि उठि जाहि।।"

उन्होने त्रागरा में उधार तेल की कचौड़ी खाने की बात लिखी है। हरिश्चन्द्र युग में भी त्रात्म-कथात्मक साहित्य-सुजन का प्रयत्न हुन्ना था। श्री प्रतापनारायण मिश्र की त्रात्मकथा त्रधूरी ही रही किन्तु गोस्वामी जी का प्रयत्न ग्रधिक सफल हुन्ना। उनकी बीवनी से मालूम होता है कि उनको न्नपने स्वतन्त्र विचारों के लिए कितना कष्ट उठाना पड़ा। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र से मिलने की उनको मनाई थी क्योंकि उनके पिता जी भारतेन्दु जी को नास्तिक समभते थे। भारतेन्दु जी से मिलने के लिए वे छिपकर न्नाधी रात को गये थे। उसके लिए उन्हें न्नपने दरबान को घूँस देनी पड़ी।

श्चव धीरे-धीरे हिन्दी का जीवनी-साहित्य बढता जा रहा है। जीवनियों में हम बनारसीटास जी चतुर्वेटी द्वारा लिखी हुई पं सत्यनारायण की जीवनी श्रीर हा श्याम-सन्दरदास जी की 'मेरी श्रात्मकदानी' का उल्लेख कर चुके हैं। श्री ब्रजरत्नदास जी का लिखा हुन्ना 'भारतेन्द्र' जीवन चरित ही नहीं है वरन् उसमें उनके साहित्य का विवेचन भी है। मौलिक श्रात्मकथात्रों में श्री श्रद्धानन्द जी लिखित 'कल्याण मार्ग के प्रथिक' का विशेष मान है। भाई परमानन्द जी की लिखी हुई 'स्त्राप बीती' एक साहसपूर्ण जीवन के घात-प्रतिघातों की कहानी है। श्री वियोगी हरि की ख्रात्म-कथा 'मेरा जीवन-प्रवाह' के नाम से निकल चुकी है श्रीर देशरतन श्री राजेन्द्रप्रमाद जी की विस्तत श्राहमकथा सच्चे साधक की श्राहमोत्नति के कएटकाकी र्ए पथ की श्रमशील यात्रा का वर्णन है। इनके श्रांतिरक्त जीवनी त्रौर संस्मर्ण-साहित्य में श्री धनश्यामदास बिड्ला का 'बापूर, श्री श्याम-नारायण कपर का 'भारतीय वैज्ञानिकः, श्रीमन्नारायण अग्रवाल का 'सेगाँव का सन्तः श्री गौरीशंकर चटर्जी का 'हर्पवर्द्धन', श्री रूपनारायण पाएडेय का 'सम्राट् ऋशोक' ऋर्गित पुस्तकें विशोध रूप से उल्लेखनीय है। विदेशी विभृतियों में कार्ल मार्क्स, लेनिन, स्टालिन, मेजनी, प्रिन्स विस्मार्क, हिटलर श्राटि की जीवनियाँ निकल चुकी हैं। श्राजकल जीवनी-साहित्य में राजनीतिक नेताश्रों की जीवन-कथाश्रों को विशेष महत्त्व मिल रहा है। श्री सभाषचन्द्र बोस के जीवन से सम्बन्धित बहुत-सा साहित्य निवला है। भौलाना अबुल बलाम आजाट की जीवनी का भी हिन्दी अनुवाद हो चुका है । यात्रा की पुरतकों में राहुल सांकृत्यादन के 'तिब्बत में तीन वर्ष' श्रौर 'सोवियट भूमिं तथा भौलवी महेशप्रसाद कृत 'मेरी ईरान यात्राः श्रादि पुस्तकें विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। श्राजकल पं० बनारसीटास चतुर्वेदी संस्मरण श्रीर रेखाचित्रों की श्रब्छी सृष्टि कर रहे हैं। चतुर्वेदी जी के रेखाचित्र भी संस्मरण ही श्रधिक हैं।

## पत्र-साहित्य

पत्र-साहित्य की उपयोगिता—पत्रों का स्थान एक प्रकार से ब्राह्मकथा में ही श्राला है। ब्रान्तर केवल इतना ही है कि ब्राह्मकथा में व्यक्ति का इतिहास सम्बन्द होता है, पत्रों में कुछ ब्राह्मकद्व-सा रहता है। पत्र-साहित्य का सबसे बड़ा महत्त्व इस बात में है कि उनके द्वारा हमको लेखक के सहज व्यक्तित्व का पता चल जाता है। उसमें हमको बने-उने 'सजे-सजाये' मनुष्य का चित्र नहीं वरन एक चलते-पिरते मनुष्य का स्नेप-शाट (Snap Shot) मिल जाता है। लेखक के वैयक्तिक सम्बन्ध उसके मानसिक ब्रौर वाह्य संघर्ष तथा उसकी किच ब्रौर उस पर पड़ने वाले प्रभावों का हमको पता चल जाता है। पत्रों में कभी-कभी तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक वा साहित्यिक इतिहास की मलक भी मिल जाती है। ब्राह्मकथा की भाँति कुछ पत्रों का महत्त्व उनके विषय पर निभेर रहता है, कुछ का शैली पर। जिन पत्रों के विषय ब्रौर शैली दोनों ही महत्त्वपूर्ण हों वे साहित्य की स्थायी सम्पत्ति बन जाते हैं।

पत्र व्यक्ति द्वारा लिखे जाते हैं श्रीर वे व्यक्ति के लिए ही होते हैं किन्तु वे जन-साधारण के लाम या मनोरज्जन की भी वस्तु हो सकते हैं। उनमें साहित्य की सब विधाश्रों की श्रपेता व्यक्तित्व की भाजक श्रधिक रहती है। पत्रों की यह

पत्रों की विशेषताएँ विशेषता होती है कि पत्रकार उनको यह सो नकर नहीं लिखता कि वे जिन व्यक्तियों के लिए लिखे गये हैं उनके द्यतिरिक्त भी

श्रीर कोई पढ़ेगा। उनमें प्रायः सन्तेतन कला का श्रामाव होता है (ऐसे पत्रों की दूसरी बात है जो खास तौर से छपने के लिए लिखे गए हों— जैसे सुमन जी के 'भाई के पत्र' तथा नेहरू जी के 'श्रपनी प्रत्री के प्रति लिखे हुए पत्र') किन्तु कुछ लोग ऐसे श्रम्भस्त कलाकार होते हैं कि उनके द्वारा जरा-सा प्रयत्न न होने पर भी उनके लेख कला से इस प्रकार जगमगा उठते हैं जिस प्रकार बहुत से लोग श्रपने घर की पोशाक में भी बहुत-सों की टाट-बाट की पोशक से भी श्राधिक सहाबने लगते हैं।

पत्र में भी वहीं बात है जो प्रत्येक साहित्य में होती है। लेखक के हृद्य में कुछ कहने के लिए उत्साह होता है और वह उस उत्साह या मन के रस को अपनी वाणी द्वारा दूसरी तक संक्रमित कर देता ह। एक मनुष्य अपने मित्र को अपने व्यवहार की सफाई देता है। यदि वह ईमानदार है, यदि उसकी लेखनी में कुछ बल है और वह अपनी सफाई में सफल हो जाता है तो उसके पत्र-साहित्य का रूप धारण कर लेंगे।

साधारण साहित्य श्रीर पत्र साहित्य में केवल इस बात का श्रन्तर है कि साधारण साहित्य में भाव-प्राहक के व्यक्तित्व का ध्यान नहीं रखा जाता है श्रीर न उससे कोई निजी सम्बन्ध होता है। साधारण साहित्य तो परिप्रोपत वर दिया जाता है, जहाँ कहीं प्राहक यन्त्र होगा वहाँ प्रहण कर लिया जायगा। पत्र-लेखक को श्रपने भाव-प्राहक के व्यक्तित्व श्रीर उसकी संवेदनशीलता का ध्यान रहता है, वह उसी के श्रानुकृल श्रपने पत्र को बनाता है। वहाँ एक व्यक्तित्व से टकराता है, कभी संवर्ष के लिए श्रीर कभी प्रेमपूर्ण प्रतिदान हारा पारस्परिक जीवन को श्रधिक-से-श्रधिक सम्पन्न बनाने के लिए। ऐसे हो पत्र साहित्य की कोटि में श्रा सकते हैं। सब साहित्यिकों के सभी पत्र साहित्यक नहीं होते, लेकिन कुछ, कुशल साहित्यिकों में यह विशेषता होती है कि वे जो बात कहना चाहते हैं उसको वे थोड़े-से-थोड़े शब्दों में स्पष्ट रूप से व्यक्त कर देते हैं। उनके घरेलू या व्यावहारिक पत्रों में भी साहित्य का श्रानन्द श्रा जाता है।

वार्तालाप कुछ त्रानर्गल ऋौर उत्तर-प्रत्युत्तरपूर्ण बहुत लम्बा भी हो सबता है किन्तु पत्र में ऋसीमित लम्बाई की गुझाइश नहीं रहती। प्रत्युतर यिंद होता भी हे तो वह काल्पनिक रहता है। वार्तालाप में कल्पना के लिए ऋपेदाकृत वम गुझाइश रहती है ऋौर बहुत-कुछ श्राकार-इंगित से भी स्पष्ट हो जाता है किन्तु पत्र में पाटक को बहुत-कुछ कल्पना से काम लेना पड़ता है। पत्रों की स्थिति भी निबन्ध की भाँति मुक्तक-काब्य-की-सी होती है। वे स्वतःपूर्ण होते हैं।

यद्यपि पत्र सभी लिखते हैं तथापि उनमें थोड़ा शिलप-विधान रहता है, चाहे उनका सचेतन प्रयोग न हो। पत्र का सबसे बड़ा टेक्नीक यही है कि अपने पाटक पर दूर बैठे हुए भी उसके द्वारा उतना ही प्रभाव पड़ सके जितना कि सामने वार्तालाप करने पर पड़ता है। बात को थोड़े शब्दों में अधिक से-अधिक स्टूटता देना पत्र की सबसे बड़ी माँग है। पत्रों में कुछ लोग तो अपना सारा व्यक्तिस्व उँड़ेल देना चाहते हैं और कुछ उनको निवैंयिकिक तथा रंगीनी से खाली रखना चाहते हैं। इस सम्बन्ध में भी मध्यम मार्ग का अनुसरण श्रेयस्कर है।

वास्तव में पत्रों में विषयानुकूल वैयक्तिकता की श्रेशियाँ रहती हैं। जो पत्र केवल ज्ञान देने के लिए लिखे जाते हैं उनमें केवल उतना ही व्यक्तित्व रहता है जितना कि निबन्धों में किन्तु जिन पत्रों में लोग स्त्रापवीती का वर्णन करते हैं उनमें व्यक्ति की मानिसिक प्रतिक्रिया की मात्रा कुछ स्रधिक होती है। जहाँ लेखक स्त्रात्म-निवेदन करता है स्त्रथवा स्त्रपनी सफाई देता है वहाँ व्यक्तित्व की मात्रा पराकाष्टा को पहुँच जाती है।

पत्र-साहित्य के सम्बन्ध में एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न उटता है कि क्या बिलकुल निजी पत्र जिनसे वैयक्तिक रहस्यों का, चाहे वे लेखक के हों ख्रौर चाहे दूसरों के, प्रकाशित

एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न किये जायँ या नहीं। लेखक के ऋतिरिक्त जिन पत्रों में दूसरे के रहस्यों का उद्घाटन हो ऋौर जिनके कारण उनको समाज में लिजित होना पड़े, झापना उचित नहीं है। लेखक के रहस्यों के उद्घाटन करने वाले पत्रों को उसके जीवन-काल में न झाप कर उसकी मृत्यु के पश्चात् छाप सकते हैं; विशेषकर जब कि लेखक के व्यक्तित्व पर प्रकाश पहता हो या उनमें साहित्यिकता हो। बहुत से पत्र गद्य-काव्य की कोटि में आ जाते हैं। जब लेखक के वैथक्तिक भावनाओं से पूर्ण गीतों को प्रकाशित कर दिया जाता है तो ऐसे पत्रों के प्रकाशन में भी विशेष हानि नहीं किन्तु उसमें दो वातों का ध्यान रखना चाहिए—पहली बात तो यह कि उन पत्रों से जिन ध्यक्तियों के नाम हों उनके नाम न दिए जायँ; दूसरी बात यह है कि वे पत्र कुरुचि के प्रचारक न हों। अप्रेंग्रेजी किन कीट्स (Keats) के निजी पत्रों के सम्बन्ध में जो उसने फेनी बाउने (Fanny Brawne) को लिखे थे, बड़ा विवाद रहा। उनके सम्बन्ध में आन्तिल्ड (Arnold) महोदय ने लिखा है कि उसमें इन्द्रियलोलुप पुरुष बोलता हुआ सुनाई पड़ता है और वह इन्द्रियलोलुपता बिना शिच्ता-दीच्ता की है। एक दूसरे महाशय कहते हैं कि ऐसे पत्रों में दूसरे के निजी और छोटे-छोटे मामलों में कनसुइया लेने (Eaves Droping) को बात आ जाती है। इसके प्रतिपद्ध में एक तीसरे महोदय लिखते हैं कि जो कीट्स के प्रेम को नहीं समक्त सकता वह उसके काव्य को नहीं समक्त सकता। वास्तव में पत्रों के चुनाव में हमको पत्रों का उतना ही अश देना चाहिए जिससे कि व्यक्तित्व पर प्रकाश पड़े, कुरुचि का प्रचार न हो और दूमरों को किसी प्रकार लिखत न होना पड़े।

हिन्दी में साहित्य की इस विद्या की बहुत न्यूनता है। यह बात नहीं है कि हिन्दी लिखने वाले हुटयहीन होते हैं अथवा दुनिया में उनका किसी से सम्बन्ध नहीं होता है। वे पत्र लिखना भी जानते हैं किन्तु हमारे यहाँ के प्रकाशकों हिन्दी में पत्र-साहित्य और संग्रहकर्ताओं ने इस ओर ध्यान नहीं टिया है। कुछ लोगों के यहाँ, जैसे पं० बनारमीदास चतुर्वेदी के पास पं० पद्मसिंह शर्मा के पत्रों का, पं० माखनलाल चतुर्वेदी के पास स्वयं अपने पत्रों का अब्हा संग्रह है किन्तु आलस्यवश वे उन्हें संसार के आलाक से विश्वत रखते हैं (हर्ष की यात है कि श्री बनारसीटास चतुर्वेदी तथा पं० हरिशंकर शर्मा के सम्पाटकत्व मे पं० पद्मसिंह शर्मा के पत्र प्रकाशित हो गये हैं)। उद्ध और अपने एक-एक लेखक के पत्रों के कई कई प्रन्थ मौजूद हैं।

त्रभी जो थोड़ा-बहुत पत्र-साहित्य मिलता है वह प्रायः नगरय है, फिर भी उसका उल्लेख त्रावश्यक हे। एक-टो उपन्यास, जैसे उप्रजी के 'चन्द हसीनों के खतूत' पत्रों में लिखे गए हैं। ग्रभी तक के प्रकाशित साहित्य में महात्मा गान्धी के पत्र, पं क बवाहरलाल नेहरू के पत्रों का अनुवाद, डा० घीरेन्द्र वर्मा के पत्र, भटन्त त्रानन्द कौशल्यायन जी लिखित 'भिन्नु के पत्र' तथा सुमन जी के 'भाई के पत्र' श्रादि दो-चार इनी-गिनो पुस्तकें उल्लेखयोग्य हैं। सुमन जी के पत्रों में भारत की नारी-समस्या पर अच्छा प्रकाश डाला गया है किन्तु वे वास्तव में निवन्ध हैं, उनका उपरी आकार पत्रों का है।

श्रीमती ज्योतिर्मयी टाकुर के लिखें हुए 'पत्नी के पत्र' यद्यपि नारी-जीवन की समस्याश्रों से श्रोत-प्रोत हैं तथापि उनमें पत्रों का निजीपन है। पं॰ महावीरप्रसाद द्विवेदी जी के पत्र भी प्रकाशित हो गए हैं किन्तु उनमें हृदय के स्पन्दन की श्रपेत्ता व्यवहार की स्पष्टता श्राधिक है। प्रभाकर माचवे द्वारा सम्पादित 'जैनेन्द्र जी के विचार' नाम की पुस्तक में जैनेन्द्र जी के कुछ साहित्यिक पत्र श्रांशिक रूप में प्रकाशित हए हैं।

## गद्य-काव्य

यद्यपि काव्य के विस्तृत ऋर्थ में गद्य ऋौर पद्य टोनों का ही स्थान है और उपन्यास, आख्यायिका, निबन्ध ऋाटि भी उसके ऋन्तर्गत माने जाते हैं तथापि जिसको ऋाजकल पारिभाषिक रूप में गद्य-काव्य कहते हैं वह एक प्रकार की विशिष्ट रचना है। गद्य-काव्य साधारण्त्या भावात्मक निबन्धों के ऋन्तर्गत मानं जाते हैं किन्तु साहित्य की इन टोनों विधाओं में कुछ ऋंतर है। दोनों में भावनाओं का प्राधान्य तो ऋवश्य है किन्तु भावात्मक निबन्धों को ऋपेद्या गद्य-काव्य में कुछ वैयक्तिकता और एकतथ्यता ऋषिक होती है। उसमें एक ही केन्द्रीय भावना का प्रधान्य होने के कारण वह निबन्ध की ऋपेद्या ऋषकार में छोटा होता है और उसमें ऋन्विति भी कुछ ऋषिक होती है। निबन्धकार विचार-श्रांखला के सहारे इनर-उधर भटक भी सकता है किन्तु गद्य-काव्य एक निश्चित ध्येय की ऋगेर जाता है, उसमें इधर-उधर विचरण की गुझाइश कम रहती है।

गद्य-काब्य की भाषा गद्य की होती है किन्तु भाव प्रगीत काव्यों-के-से। गद्य के शरीर में पद्य-की-मी आत्मा बोलती हुई दिखाई देती है। भाषा का प्रवाह भी साधारण गद्य की अपेता कुछ अधिक सरस और सङ्गीतभय होता है। गद्य-काब्य में रूपकों और अन्योक्तियों का प्राधान्य रहता है। इसमें कहानी की भाँति एक हा संवेदना रहती है किन्तु जहाँ वह प्रलाग-शैलो का अनुकरण करता है वहाँ अन्वित का अभाव भी भावातिरेक का द्योतक होता है।

गद्य-काव्य के ऋतिरिक्त कुछ गद्य-गीत भी लिखे गए हैं। उनमें साधारण गद्य-काव्य की ऋपेत्ता गीत ऋरेर लय कुछ ऋधिक होतो है ऋरेर पंक्तियों का विन्यास भी कुष-कुछ गीतीं-का-सा होता है, ऋपेत्ताकृत ऋराकार भी छोटा होता है।

गद्य-भाव्य की परम्परा प्रायः वेटों से चलती है। उपनिषदों में भी रहस्यवाटात्मक किवत्वपूर्ण गद्य के टर्शन होते हैं, देखिए 'तद्यथा प्रियया स्त्रिया संपरिष्वक्तोन वाह्यं किञ्चन वेदनान्तरं एवमेवायं पुरुषः ग्रज्ञानेनात्मना परिष्वक्तोन न वाह्यं किञ्चन वेदनान्तरं तद्वा ग्रस्य एतदात्मकामं ग्रकामं रूपम्' ग्रथीत् जिस प्रिया स्त्री के श्रालिङ्गन में पुरुष न वाह्य का ग्रौर न श्रन्तर का ज्ञान रखता है उसी प्रकार यह पुरुष श्रज्ञान-रूप श्रात्मा से संपरिष्वक्त (ग्रालिङ्गत) होकर न बाहर का श्रनुभव करता है श्रौर न भीतर का

क्योंकि उसको उससे एक ऐसे लच्य की प्राप्त हो जाती है जिसको प्राप्त कर उसे कोई श्रीर लच्य प्राप्त करना नहीं रह जाता है, वह श्राप्त काम हो जाता है।

---(वृहदारण्यक ४, ३, २१)

ऋँग्रेजी में वालट विटमीन की कविता गद्य-गीतों के ही रूप में हैं। रवीन्द्र बाब् की गीताञ्चाल के श्रेंग्रेजी गद्य-गीत भी इसी प्रकार के हैं श्रीर उन्होंने सफलतापूर्वक यह प्रमाणित कर दिया है कि गदा में भी पदा-का-सा प्रवाह ख़ौर गति लाई जा सकती है। गद्य के सन्दर स्प्रीर सरस बनाने की इच्छा लेखकों के हृदय में बहुत काल से थी। इस काल में जब कि पदा खरूट के बरधनों से मक्त होने लगा, काव्य का श्रातमा के श्रत्कल गदा के शरीर को सरम्य बनाने की रुचि श्रीर भी बढ़ गई। बैसे तो संस्कृत के गद्य में भी कविता-की-सी ऋलंकत शैली का प्रयोग हन्ना था किन्त गीताञ्जलि के प्रकाशित हो जाने श्रीर नीविल पुरस्कार से पुरस्कत होने से साहित्यिकों को इस दिशा में प्रयास करने की विशेष उत्तेजना मिली । गीतार्खाल के बहत से ह्यायानवाट निकले श्रीर बहत से मौलिक गदा-काव्य भी लिखे गए। इनके विषय अधिकतर रहस्यमय भाव रहे हैं। स्नत्य विषय भी (स्वदेश-प्रेम) जो गद्म-काव्य में लिखे गए उनमें विचार की श्रेपेता भावों का प्राधान्य रहा किन्तु उसमें चिन्तन का प्रभाव नहीं रहा है। वह चितन शुक्क टाश्नेनिक-का-सा नहीं है, वह भावना के रम से स्निग्ध बन गया है। गद्य-कार्थों में लौकिक श्रीर अलौकिक दोनों प्रकार के प्रेम की अभिन्यांक हुई है। लोकिक प्रेम के संयोग अप्रैर वियोग दोनों ही पत्त पृष्ट हए हैं। स्वदेश-प्रेम से सम्बाधित गद्य-काव्य में वीर रस के भी दर्शन मिलते हैं।

हिन्दी में स्फुट से तो बहुत गद्य-काव्य निवले (श्रव उनका चलन श्रपेत्ताकृत कम हो गया है) किन्तु फिर भी उसके विस्तार की कमी नहीं है। किन्तु इस द्वेत्र में विशेष ख्याति राय कृष्णदास, श्री वियोगी हरि, श्री चतुरमेन शास्त्री श्रीर श्री दिनेशनन्दिनी डालमिया ने प्राप्त की है। रायकृष्णदास की 'माधना', 'छाया पथ', 'प्रवाल', श्रादि पुस्तकों ने साहित्य की इस विधा की विशेष श्रीवृद्धि की है। श्री वियोगी हरि ने 'श्रन्तर्नाद' श्रीर 'भावना' नाम के दो गद्य-काव्य ग्रन्थ लिखे। इन दोनों गद्य-काव्यकारों की शैलो में श्रन्तर है। वियोगी जी की भावावेशमधी भाषा जहाँ निर्भर-गति से चलती है वहीं राय कृष्णदास जी की भाषा शान्त, स्निग्ध श्रीर प्रवाहमय है।

श्राचार्य चतुरसेन शास्त्री के भाव-प्रधान लेख 'ग्रंतरतल' में संग्रहीत हैं। इनकी भाषा श्रिधिक व्यावहारिक श्रीर गतिशील है। 'ग्रातस्तल' के गद्य-काव्यों में कुछ वैयक्तिकता श्रिधिक है श्रीर रहस्य के श्रितिरिक्त उनमें सामियक विषय भी हैं।

दिनेशनन्दिनी डालमिया के गद्य-काब्यों में राय कुष्णदास-की-सी ही शान्त उपासना है किन्तु उसमें स्त्रियोचित स्नात्म-समर्पण की भावना कुछ स्रधिक हैं। उन्होंने भी साधारण घरेलू रूपको द्वारा विश्व के श्रांतस्तल में निवास करने वाले श्रव्यक्त श्रालम्बन के प्रति रहस्यमयी प्रेम-भावना की श्रिभिव्यक्ति की है। 'शबनम' श्रीर 'मौलिक माल' इनके गद्य-गीत संग्रह हैं।

श्री श्रज्ञेय जी ने श्रपने 'श्रग्रदूत' श्रौर 'चिंता' नाम के संग्रहों में कुछ भाव-प्रधान श्रौर कुछ चिंतन-प्रधान गीत लिखे हैं। उन्होंने नारी श्रौर पुरुष के सम्बन्धों का श्रच्छा विवेचन किया है कि तु उसमें पुरुषों के दृष्टिकीण को प्रधानता मिली है। जब त्लिका पुरुष के ही हाथ थी तब ऐसा होना स्वाभाविक था।

महाराज कुमार डाक्टर रघुवीरसिंह के भावात्मक निबन्ध भी गद्य-कान्य की कोटि मैं श्राते हैं। उन्होंने इतिहास की खाँटियों पर भावों की मालाएँ सँजोई हैं।

रामप्रसाट विद्वार्थी 'रावीं' के गद्य काव्यात्मक लेख 'शुभा' श्रीर 'पूजा' में निकले हैं । उनमें धार्मिक श्रीर नैतिकता का पुट श्रिधिक है । उनकी भावनाश्रीं में भी काव्यत्व क। समावेश है ।

रेखाचित्र भी गद्य-काव्य में मिलती-जुलती एक विधा है। इसमें वर्णन का प्राधान्य रहता है किन्तु ये वर्णन प्रायः संस्मरणों से सम्बद्ध-रहते हैं। इनमें सजीव पात्रों के बाहरी

श्रापे के साथ चिरत्र का भी ित्रण रहता है किन्तु चिरत्र-रेखाचित्र प्रधान कहानियों की अपेक्षा ये अधिक दास्तिविकता पर निर्भर श्रीर रहते हैं। इनके रचने में बल्पना का अप्रवश्य काम पड़ता है संस्मरण किन्तु इनके विषय काल्पनिक नहीं होते हैं। ये सजीव श्रीर निर्जीव दोनों ही तरह के व्यक्तियों श्रीर वस्तुश्रों के होते हैं।

इन रेखाचित्रों में लेखक के दृष्टिकीण को कुछ श्रिधिक मुख्यता मिलती है। (६ द्यपि वह उस वस्तु या व्यक्ति के सम्बन्ध में दूसरों का भी दृष्टिकीण व्यक्त कर देता है) जो काम चित्रकार श्रवनी तृलिका से करता है वह रेखा-चित्रकार शक्तों से करता है। वह व्यक्ति या वस्तु को दूसरों के लिए श्राकर्षक बना देता है। हिन्दी में इस का बाहुल्य नहीं तो श्रभाव भी नहीं है। पं० पद्मसिह शर्मा के कुछ रेखाचित्र 'पद्मपराग' में संग्रहीत हैं। पं० श्रीराम शर्मा ने भी कुछ श्रव्छे रेखाचित्र श्रवित किये हैं जो 'बोलती प्रतिमा' में संग्रहीत हैं। रामदृद्ध बेनीपुरी की 'मिट्टी की मूरतें' उनकी कला के जादू से बड़ी सजीव हो गई हैं। उन्होंने प्रायः उपेदित लोगों के ही चित्र श्रांकित किए हैं। बुधिया, वलदेवसिंह, बैजू मामा, रूपा की श्राजी, सुमानखाँ श्रादि इनके चरत्रनायक हैं। इन पंक्तियों के लेखक ने भी श्रपने नाई का 'मेरे नापिताचार्य' शिर्यक से एक रेखाचित्र लिखा है। जब निर्जीव पदार्थों में एक व्यक्तित्व श्रा जाता है तब सजीव पदार्थों का कहना ही क्या ! पंडित बनारसीटास चतुर्वेदी ने श्रधिकांश में ख्यातिप्राप्त लोगों के रेखाचित्र खींचे हैं। श्री प्रकाशचन्द्र गुप्त की के 'पीपल' 'खंडहर', 'मिट्टी के पुतले' श्रादि रेखाचित्र बड़े कलापूर्ण हैं। इनके

रेखाचित्र दो पुस्तकों में 'रेखाचित्र स्त्रीर पुरानी स्मृतियाँ' स्त्रीर 'नये स्कैच' में संग्रहीत हैं। चतुर्वेदो जी के रेखाचित्र श्रधिकांश में संस्मरण मिश्रित हैं।

संस्मरण भी रेखाचित्र की भाँति व्यक्ति से सम्बन्धित होते हैं। जहाँ रेखाचित्र वर्णनात्मक श्रिधिक होते हैं संस्मरण विवर्णनात्मक श्रिधिक होते हैं। संस्मरण जीवनी-साहित्य के श्रंतर्गत त्राते हैं। वे प्रायः घटनात्मक होते हैं किन्तु वे घटनाएँ सत्य होती हैं श्रीर साथ हो चिरत्र की परिचायक भी। उनके थोड़ा चटपटेपन का भी श्राकर्षण रहता है। संस्मरण चिरत्र के किसी एक पहलू की भाँकी देते हैं किन्तु रेखाचित्र व्यक्ति के व्यापक व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हैं। उनमें व्यक्ति का भीतरी श्रीर बाहरी श्रापा या स्वरूपता कुछ स्पष्ट रेखाओं में व्यक्त हो जाती है। उसमें कुछ-कुछ व्यंग्य चित्रकार की-सी प्रवृत्ति रहती है। उसमें व्यक्ति की प्रवृत्तिगत विशेषताएँ कुछ बढ़ा-चढ़ाकर दिखाई जाती हैं जिससे वे सहज में श्राकर्षण का विषय बन सकें। रेखाचित्र जितना मत्य के निकट हो उतना ही श्रव्छा है। उममें थोड़ी श्रातिरञ्जना विनोट की सामग्री श्रवश्य उपस्थित कर देती है किन्तु विनोट चुटीला न होना चाहिए। रेखाचित्र में भी 'सत्यं शिवं सुन्दरम्' का श्राःर्श पालन करना पड़ता है।

## रिपोर्ताज

रिपोर्ताज गद्य की एक साहित्यिक विधा है जो घीरे-घीरे पाश्चात्य प्रभाव से यहाँ प्रचार में श्रा रही है या जिसकी चर्चा होने लगी है। यह शब्द फ्रांसीसी भाषा से श्राया है। इसका सम्बन्ध श्रॅंग्रेजी शब्द रिपोर्ट से हे किन्तु यह संस्कारी या श्रखवारी रिगेटों से सर्वधा मित्र है। रिपोर्ट की माँति वह घटना या घटनाओं का वर्णन तो श्रवश्य होता है किन्तु इसमें लेखक के हृदय का निजी उत्साह रहता है जो वस्तुगत सत्य पर बिना किसी प्रकार का श्रावरण डाले उसकी प्रभावमय बना देता है। इसमे लेखक छोटी छोटी घटनाओं को देकर पाठक के मन पर एक सामूदिक प्रभाव डालने का प्रयत्न करता है। इनका सम्बन्ध वर्तमान से होता है। ये घटनाएँ कल्पनाप्रसूत नहीं होती हैं। इन घटनाओं के वर्णन द्वारा वह चरित्र को भी प्रकाश मे ले श्राता है। इसका लेखक घटनास्थल पर उपस्थित होता है श्रीर वह प्राय: श्रांखों देखी बार्ते ही लिखता है। वह कलम का श्रर तो होता ही साथ ही चन्दवरदाई की माँ। साहसी सथा वीर भी होता है।

## समालोचना

जिस प्रकार किव संसार से उत्पन्न श्रपनी भावात्मक श्रीर रिपोर्ताज ऐसे विषयों पर जो जन-हृदय को सहज में प्रभावित करते हैं, लिखे जाते हैं। 'बंगाल का श्रकाल', भारत के विभाजन के पश्चात् यातायात में जो यातनाएँ हुई, काश्मीर का इमला श्रादि इस विधा के विषय हैं। रिपोर्ताज का साहित्य सोवियत प्रभाव में अधिक रचा गया है, इसीलिए प्रगतिशील लेखकों में जैसे, प्रकाशचन्द्र गुप्त, अमृतराय, शिवदानसिंह चौहान, प्रभाकर माचवे यह विधा अधिक लोकप्रिय हुई है। किन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि और लोग इस विधा को अपनावें। रेडियो रिपोर्ट से जन्माष्टमी महोत्सव का, राष्ट्रपति की सवारी आदि का वर्णन प्राय: इसी रूप में होता है।

यहाँ पर श्री मलखानसिंह द्वारा लिखित 'ग्रन्तिम मोर्चा' शीर्षक रिपोर्ताज से एक उद्धरण उदाहरणार्थ 'हंस' से दिया जाता है। इससे स्वतन्त्रता से ग्राम में हिन्दू-मुसलमानों की फूट ग्रौर फलस्वरूप विभाजन का वर्णन साथ ही राष्ट्रीय सरकार द्वारा की हुई सर्वहारा वर्ग की उपेत्वा श्रौर पूँ जीर्पतियों के पोषण की भी कुछ श्रितिरंजित कथा है। किन्तु इसका प्रवाह ग्रौर इसकी शौली इस विधा की विशेषता की परिचायक है।

"िकन्तु सम्राज्यवाद के चतुर सचिव ने राष्ट्रीयता की इसी कमजोरी का फायदा उठाया श्रौर रातों-रात उसने श्राकर उसकी सेनाश्रों को एक दूसरे के विरुद्ध भड़का दिया।

"जब कि शत्रु का ग्रन्तिम मोर्चा भर ही तोड़ने को शेष रहा था, राष्ट्रीयता की सेनाएँ एक दूसरे की तरफ मुड़ पड़ीं। एक भाई दूसरे भाई के खून से ग्रपनी शिवत को तोलना चाहता था। दुश्मन के शीश पर बिजली की तरह कौंधकर लक्कने वाली शमशीर एक दूसरे की गर्दन पर चलना चाहती थी। ग्रसहाय बन्दिनी माता के सामने ही उसके दो समर्थ पुत्र ग्रापस में भिड़कर मिटना चाहते थे। ग्राह ! उस दासी मां ने ग्रपनी ग्लामी के कितने दर्ष, मास ग्रौर दिन बेटों के जवान होने तक गिन-गिनकर काटे थे; लेकिन .....

"वह श्रभागिनी श्रधिक न देख सकी; एक दर्दनाक चीख के साथ वह बेहोश हो गयी। हिमालय के सिर पर जैसे बज्ज टूट पड़ा। वह दोनों हाथों से उसे पकड़े कराहकर भुक गया। विध्य श्रौर नीलगिरि उठती हुई हिचिक्यों को रोकने का भीम प्रयत्न करने लगे। गंगा का कलनाद करुगा-क्रन्दन में परिवर्तित हो गया।

"एक क्षरा के लिए राष्ट्रीयता स्तम्भित हो गयी। दह इस म्रात्मसंहार को रोकने में ग्रसमर्थ एवं किंकर्तव्य-विमुद्ध थी। देश का दुर्भाग्य ग्रट्टह स कर उठा।

"जब साम्राज्यवाद की चढ़ बनी थी। वह म्रपनी शर्जी पर राष्ट्रीयता की सिन्ध करने को मजबूर करने जा रहा था। म्राहत म्रिभमान से उसकी निगाह नीची हो गयी। वह म्रस्सी करोड़ भुजाम्नों का म्रपमान था; ऐसा म्रपमान जिससे शहीदों की म्रात्माएँ भी तड़पकर बोल उठी थीं, म्रभागे भारत! विवश होकर कितनी बार तूने म्रपमान का कड़वा घूँट नहीं पिया श्रौर म्रब इतने बलिदानों के बाद भी कब तक पिये जायेगा। बोल, सिद्यों के बन्दी, बोल!

"इस हे उत्तर में ही जैसे श्रासमान में बादलों के दल गरज उठे हों, इन्क्लाब जिन्दाबाद ! हिन्दुस्तान हो श्राजाद !!

"साम्राज्यवाद के पैरों-तले की घरती खिसक गयी । राष्ट्रीयता ने चिहुँककर देखा जैसे बेगवान मारुत के हाथों में तीन भंडे एक साथ लहराते हुए इस ग्रपमान को रोकने को ग्रागे बढ़े चले ग्राते हों । वे तीन भंडे थे, तिरंगा, हरा ग्रौर लाल ग्रौर उनके नीचे भूख ग्रौर बेकारी के नेतृत्व में ग्रपार शोषित मानवता बढ़ती चली ग्रा रही थी।"

जिस प्रकार कांत्र संसार से उत्पन्न श्रपनी भावात्मक श्रीर विचारात्मक प्रतिक्रिया को प्रकाश में लाता है श्रीर श्रपने पाठकों को श्रपने हृदय के रस में मग्न करने का प्रयत्न करता है उसी प्रकार श्रालोचक कवि की कृति से जाग्रत

प्रालोचक के अपनी प्रतिकियात्रों को, चाहे उनका शास्त्रीय आधार हो श्रीर अपेक्षित गुरा चाहे उनकी सूभ-बूभ, गहरी पेंठ श्रीर वैयक्तिक रुचि का, प्रकाश में लाकर दूसरों को अपने भावों श्रीर विचारों से श्रवगत

करा देना चाहता है। वह वास्तव में ग्रन्थकर्ता श्रीर पाटक के बीच मध्यस्थ या दुमािषया का काम करता है। उसका टोनों के प्रति उत्तरदायित्व रहता है। एक श्रोर वह किव की कृति का सहृदय व्याख्याता श्रीर निर्णायक होता है तो दूसरी श्रोर वह श्रपने पाटक का विश्वास-पात्र श्रीर प्रतिनिधि समभा जाता है। किव की माँति वह दृष्टा श्रीर खष्टा टोनों ही होता है। लोक-व्यवहार तथा शास्त्र (जिसमें काव्य-शास्त्र श्रयवा समालोचना-शास्त्र भी सम्मिलित है) का ज्ञान, प्रतिभा श्रीर श्रम्यास श्रादि साधन जैसे किव के लिए श्रपेद्यित हैं उसी प्रकार समालोचक के लिए भी। इन बातों के श्रितिरवत श्रालोचक के लिए किव या लेखक के प्रति सहृद्यतापूर्ण ईमानदारी श्रीर श्रपनी बात को सत्य का निर्वाह करते हुए सुक्चिपूर्ण एवं प्रभावोत्पादक ढंग से दूसरों तक पहुँचाने की कला भी श्रावश्यक है। इस प्रकार कुशल श्रालोचक के हाथ में श्रालोचना भी रचनात्मक कला-कृति का रूप धारण कर लेती है।

समालोचना केवल श्रालोचकों की वाणी का विलास-मात्र नहीं है वरन् उसका मूल्य साहित्य श्रौर समाज दोनों के लिए हैं। श्रालोचक किसी कवि की कृति के गुण्-दोषों के विवेचन तथा उसकी व्याख्या के श्रातिरिक्त उसका सामाजिक

श्रालोचना मूल्य देखता है। श्रालोचक के लिए यह प्रश्न बड़े महत्त्व का का मूल्य हो जाता है कि किव या लेखक की रचना से सामाजिक श्राटशों में कहाँ तक उथल-पुथल होगी श्रीर वह समाज को उन्नित के

मार्ग में ले जाने में कहाँ तक ऋौर किस रूप में सहायक होगी। ऋालोचक मूल्य-सम्बन्धी आलोचना कर साहित्य ऋौर समाज के सम्बन्ध में साहित्य ऋषा पर ऋपना प्रभाव डाले

बिना नहीं रहता। श्रालोचक पाटकों का ही प्रतिनिधि नहीं होता वरन लेखकों श्रीर पारकों होतों का पथ-पदर्शक भी होता है। अच्छी आलोचनाओं द्वारा लेखक और कवि सामाजिक ग्राटशों से अवगत होते रहते हैं। वे अपने ग्राटशों को समाज के ग्राटशों से मिलाकर जो नई दिशा प्राप्त करते हैं, उसी के अनुकूल वे अपनी कृतियों को ढालने का प्रयत्न करते हैं। यदापि कविगण निरंकश कहे गये हैं तथापि त्रालोचक उन निरंकशों के भी खंकश बन जाते हैं। स्वस्थ और सुछ खालोचनाएँ नवीन साहित्य-सुजन में भी प्रेरक होती रहतो हैं। ब्रालीचक की श्रवकल प्रतिक्रिया से कवि का उत्साह बढता है ब्रीर उसकी वाणी का ऋोज बढता है।

श्र-छी श्रालोचनाएँ केवल लेखकों के लिए ही श्रंक्रा का काम नहीं करतीं वरन वे सीधी तौर से भी सामाजिक श्राटशों को प्रभावित करती रहती हैं। पाटक श्रालोचकों के चश्मे से कृतियों का ग्राध्ययन करने लगते हैं श्रीर उनके दिये हुए श्रादशों के श्रनुकुल साहित्य की माँग भी होने लगती है। इस प्रकार समालोचक भी समाज-सधारकों के साथ एक प्रवल शक्ति का रूप धारण कर लेते हैं और सत्साहित्यं की सिष्टें करते हैं। जिस प्रकार शासन के त्रालोचक शासन को शिथिलता से बचाये रखते हैं उसी प्रवार साहित्य के ब्रालोचक साहित्य में शिथिलता ब्रीर कित्सतता नहीं ब्राने देते ब्रीर उसकी गांतविध निर्धारित करने में सहायक होते हैं।

इम श्रालोचना के प्रवारों पर इस पुस्तक के पहले भाग में (श्रटारहवें श्रध्याय में) यथोचित प्रवाश डाल चुके हैं। यहाँ पर उनका सादात् प्रकार श्रीर परिचय देकर उटाहरण दिये जाते हैं। उदाहरण

निरायात्म ह त्रालाचना—इस प्रकार की त्रालोचना में शास्त्रीय त्राधार पर काव्य के गुण-रोपों का विवेचन किया जाता है और उनको उन्हीं के अनुकल श्रेगीयदा भी किया जाता है।

उदाहरगा--

"बसत तरंगिनी में तीर ही तरल श्राय ग्रस्यो ग्राह पाय, खंचि पानी बीच तरज्यो। करें कलपना कुल ठाढे करनी कलभ कहा भयो कहा, करुना के संग लरज्यो।। कठिन समय विचारि साइब सों गयो हारि हठि पग ध्यान, रघनाथ ज्यों ही सरज्यो। परज देख्यो ग्रसरन-सरन विरद की

पहले गरज भई, पीछे गज गरज्यो।।" श्रलंकार-कुल छुन्द में मुख्य श्रलंकार चंचलातिशयोक्ति ही है। जिस प्रकार से सत्किव के काव्य में बिना उद्योग के भी श्रौर बहुत से श्रलंकार श्राजाते हैं वही बात मितराम के इस छंद में हुई है।

गुण---प्रसाद-गुरा मुख्य है। परन्तु कहीं-कहीं (जैसे द्वितीय पद में) श्रोज-गुण के भी सूचक पद हैं।

वृत्ति — उपर्युक्त पद्य में मधुरा श्रौर परुषा वृत्ति का मिश्रण है। इस कारण यह प्रौढ़ा वृत्ति है। इसी का नाम सात्वती वृत्ति भी है।

रस—इस छन्द में पराये दुख को दूर करने का जो उत्साह है वह स्थायी भाव है। इसका ग्रालम्बन विभाव दुखार्त्त गजराज है। गजराज की दीनताभरी पुकार (गरज्यो) उद्दीपन विभाव है ... .....स्थायी भाव उत्साह है: इसलिए यह वीर रस का दया वीर रस नामक रूपान्तर है?

काव्य-कुल छन्द में वाच्य के तट से जो भ्रथं लिया गया है वही प्रधान होने से यह लक्षणामूलक मध्यम काव्य है।

चिन्त्य प्रयोग—हमारी राय में 'इलाज विरची' प्रयोग चिन्त्य है। 'इलाज' शब्द श्ररबी भाषा का है। हिःदी शब्द सागर में यह शब्द पुल्लिंग माना गया है।

"दीनबन्धु निज नाम की सुलाज की" प्रयोग में 'सु' शब्द वृथा है।"

—पंडित कृष्णबिहारी मिश्र लिखित मितराम ग्रंथावली की भूमिका से (पष्ठ १२८, १२६)

व्याख्यातमक आलोचना—इस प्रकार की आलोचना में आलोचक सहृत्यता-पूर्वक किन की अत्तरात्मा में प्रवेश कर उसके भानों को समभाने के लिए आवश्यक पृष्ठ-भूमि तैयार कर उनके हृद्यक्कम कराने में सहायक होता है। वह व्याख्याता ही नहीं वरन् स्रष्टा भी बन जाता है।

उदाहरण — प्रबन्धकार किव की भावुकता का सब से अधिक पता यह देखने से चल सकता है कि वह किसी आख्यान के अधिक मर्मस्पर्शी स्थलों को पहचान सका है या नहीं। रामकथा के भीतर से स्थल अत्यन्त मर्मस्पर्शी है—राम का अयोध्यात्याग और पथिक के रूप में बनगमन, चित्रकूट में राम और भरत का मिलन, शबरी का आतिथ्य, लक्ष्मण को शक्ति लगने पर राम का विलाप, भरत की प्रतीक्षा। इन स्थलों को गोस्वामी जी ने अच्छी तरह पहचाना है। इसका उन्होंने अधिक विस्तृत और विशय वर्णन किया है।

—- ग्राचार्यं शुक्लकृत 'तुलसीदास' (पृष्ट ७६)

श्रागे चलकर शुक्लजी उपर्युक्त हश्यों में से एक-एक की सहृदयतापूर्ण व्याख्या करते हैं जिससे कि तुलसीदास जी का काव्य-कौशल पाठक पर श्रपने श्राप प्रकट हो जाता है—चित्रकृट में राम श्रीर भरत के मिलन का हश्य लीजिए—